

#### प्रावकथन

भारतीय मरहाति के इतिहास में ध्रमण सरहाति का रचान यहुत महत्वपूर्ण है। जिसे पान रम अन-धर्म के लाम में आवंत है वर इसी अमण् धर्म का विकास समा है। अमण्य, निर्धाय, प्रहेष्ट प्रांदि इस धर्म में प्राचीन नाम है। अमण्य, निर्धाय, प्रहेष्ट प्रांदि इस धर्म में प्राचीन नाम है। अमण्य का पर्व दे सामाय क्याने वाला, पुरुषाये (धर्म) करने याला तमा इतिहामों में विपयी का तमन वाले पाला, ऐसे सप्याची माध्य स्थाप या धर्म है—धर्माण धर्म। जिसमें पोई प्राच्या (परिवाह प्रथ्या क्याची) नहीं कहा प्रमुख है। पति पर्व प्राच्या है। उनकें ब्राच प्रतिपाधित धर्म निर्धाय प्रथम पर्व है। प्राच्या प्रहेतु-धर्म है। सौर्धवार्ण है। उनकें ब्राच प्रतिपाधित धर्म निर्धाय प्रवाद स्थाप पर्वत्व में माध्यान प्रतिपाधित का व्यवस्था पर्वत्व में प्राच्या का ब्रह्माणामी विपास हुया है। महाबीर नमय में प्राज तब प्रयान-परम्पण का ब्रह्माणामी विपास हुया है। पत भी श्रीमान जीधिनिहली मेहन ने अमणा-परम्पण का प्रवित्य में भी मामणी दी है यह प्रेरेणान्य है प्रीच इस प्रवृत्त कर पाना संभव नहीं है। पित भी श्रीमान जीधिनिहली महावी ने अमणा-परम्पण का क्याच प्रवित्य पर्वी की प्रीप्र पाठमा या ध्यान प्राचित करनी है।

प्रमाण मंत्रित के प्रथम उद्धीयक भ. क्र्यभदेव का नम्य सादि मानस मध्यता का काल था। मिन्यु मध्यता के प्रयमियों में उनका प्रसिक्ष्य एवं क्र्येट तथा क्टबर्ग साहित्य में उनका स्मरण दस यात का प्रवाण है। क्ष्मभदेव ने नेजल निर्माण धर्म का उपयेश हो नहीं थिया था, यावतु अपने समय के मानत हो लिकि, भाषाः गाहित्य और कला घादि में ज्ञान के भी परिचित्र करामा था। इतिहास साधी है जि ध्रमण परम्पण में धर्म भीन वर्शन के प्रचार के साथ-साथ प्रवच्यत रण में भाषाः, नाहित्य और कला का संबक्ष्म और प्रभार भी होता करा है। इस सहत्वपूर्ण प्रत्यों में किया है। स्थ. थां, होरानात जैन की प्रसिद्ध पुरतक "भारतीय मंग्लित में देन धर्म का योगदान", का निम्त्यद शास्त्री की पुरतक "भारतीय मंग्लित में देन धर्म का योगदान", (लार भाग), छां पोप द्वारा गंदाबित "जैन कला और स्थापत्य", वं, दलसुत मासबित्य का बुद्धत इतिहास (भाग 6) प्रावि कुछ ऐसे प्रत्य हैं जो श्रमणी-

# श्रमण परम्परा की रूप-रेखा

त्त्वर-नोगमिह मेहना

वकाराज वर्ष । १०७४

n · frq 15

#### ्र प्राचिवाधन

सर्वनात शहनु कि दे प्रिन्ता के स्थान का नियम से स्थान का नुक्त सह स्थान सहन स्थान स्यान स्थान स

सामा संपन्नि के प्रमान एक्सीय में, ज्यानदेव का नाम साहित्य सामा सहायक को ज्यान मा व निर्मु स्वामा के स्वीमी में प्रभाव सिम्हार के क्यानि के ज्यान प्रमान मा व निर्मु स्वामा के स्वीमी में प्रभाव सिम्हार के क्यान के ज्यान कि स्वामा सिम्हार के अवता स्वामा कि सिम्हार के अवता स्वामा कि सिम्हार में क्यान के ज्यान कि निर्मु का कि ना प्रमान कि सिम्हार के अवता के अवता कि निर्मु का महिला महिला कि का महिला महिला कि का महिला महिला के का महिला के सिम्हार के मुक्त के प्रमान के सिम्हार के सिम्ह

A CONTRACT AND A STATE OF THE S



. . .

डनके ब्रध्यपन के बिना ब्राज रामायमा भीर महाभारत का ब्रध्यपन पूरा नहीं ते माना जाता । यही स्थिति भारतीय गरिमत, ज्योतिष, ध्रामुर्वेद, व्याकरम्म ते धीर कीय ब्रादि के माहित्य के सम्बन्ध में भी है । इन शीट में जैन नाहित्य का ब्रध्ययन-ब्रमुसंधान होना ब्रभी ध्रवेधित है ।

.

÷.

مبر غ.

7

(\$.

श्रमण परम्परा में भारतीय कलाघों का संस्थाण श्रीर तंबर्धन भी श्राचीन नमा में होता रहा है। भारतीय मूर्तिकला के मर्मज इन यात की ह्वीकार करते हैं कि श्रव तक उपलब्ध सबसे प्राचीण मूर्ति जैन तीर्थकर की ही है। गारयेल के शिलालेख से यह बात प्रमाणित होती है कि कुपाण गुग में जिन विम्य का श्रव्हा प्रचलन था। मंचुरा के कंकाती हीले ने श्राप्त मूर्तिकला में जैन कला का ही प्राधान्य है। मुतकाल की कला के भ्रतेक निवर्णन देवगट की जैन कला में उपलब्ध है। मध्यपुग में श्रवण्येलगोला, प्रजुराही, सेनवाड़ा, राण्कपुर, बेलुर श्रादि स्थानों की जैन मूर्ति-कला श्रपनी कलाहमक स्रोर सुन्दरता के लिये विश्व-दिख्यात है, केवल मूर्ति-कला श्रे केत्र में ही महीं, मन्दिर-स्थापत्य कला की एप्टि से भी जैन मन्दिर श्रवितीय है। मुदूर सुगम बनों श्रीर दुर्लस्य पर्यतों पर जैन मन्दिरों के निर्माण से भारतीय कला का संरक्षण ही नहीं हुया, श्रपत्त देश के विभिन्न भागों को सीन्दर्य प्रदान भी श्रमण परम्परा के द्वारा हुया है। श्राज इस सांस्कृतिक-याती की राष्ट्रीय स्तर पर मुस्का श्रीर प्रचार प्रमार की श्रावन्यकता है।

12

भारतीय चित्रकता के विकास में श्रमण परभपरा का अपूर्व योगदान है। जैन साहित्य में भित्ति-चित्रों के सभ्यन्ध में विविध और विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। अजन्ता की चित्रकला के समकालीन तंजीर के समीप 'सित्तन्नवा-सल' की भित्ति-चित्रकला आज भी सुरक्षित है, जिसे एक जैन राजा ने बनाया था। यह स्थान 'सिद्धाना वासः' का अपभ्रंण प्रतीत होता है। एलोरा के कैलाज मन्दिर, तिक्मलाई के जैन मन्दिर तथा श्रवण्येलगोला के जैन मठ के भित्ति-चित्र भी प्राचीन चित्रकला के अद्भुत नमूने हैं।

जीन ग्रन्थ भण्डारों में ताड्पशीम एवं कागज पर बने चित्र भी अपनी कलात्मकता के लिए विश्वविषयात है। मूटविद्री में पट्खंडागम की स्चित्र ताड्पशीय प्रतियाँ मुरक्षित हैं। पाटन में निशीयचूरिए की ताड्पशीय प्रति में प्रश्विषो । विशे से के नमूने महोहत है। वर्गी से मासीन पूर्व कर सहिए से पित की है। देश तह है । देश सह सहिए से जिल्ला के प्रश्विष्ट के प्रश्विष्ट है। देश है। देश तह है । देश से कि की अपना के प्रश्विष्ट है। इनके विशे से कि सिंग कि मासी मासी है। कि मासी मासी कि मासी मासी है। कि मासी के नम्भग कामन धीर नहीं पर भी जैन निव उपाल्य हों। है क्यान्ति के नमभग कामन धीर नहीं पर भी जैन निव उपाल्य हों। है क्यान्ति के नमभग कामन धीर नहीं पर भी जैन निव उपाल्य हों। है क्या पादि सिंग महारों की सिंग प्रतियों उपाद्य हुई है, जो भारतीय क्या पादि सिंग महारों की सिंग प्रतियों उपाद्य हुई है, जो भारतीय क्या की बहुमूल्य निधि हैं। इन सबकी सुरक्षा की मुख्यत्या जिन्ही पात्रभक्त है, उत्तरी जरूरी बात यह भी है कि भारतीय कथा के मुख्यौकत प्रतिहास लेखन में इन सब सामग्री का गहन प्रश्ययन के बाद उपयोग भी होना चाहिये। तभी भारत का सांस्कृतिक इतिहास सर्वाङ्गीस्य प्रीरप्रामास्य हो सकेगा।

श्रीमान् जोधमिहजी मेहता, 'रोवर स्काउटिंग', 'श्राविवासी भील', 'चित्तौड़गढ़', 'श्रावृ दू उदयपुर', 'प्रताप दी पेट्टीयट' श्रीर 'श्रावृ-दिग्दर्जन' हिन्दी श्रीर अंग्रेजी श्रादि पुस्तकों के लेखक हैं। जैन साहित्य श्रीर कला के प्रचार प्रसार के प्रति उनकी विशेष श्रिभिष्ठचि है। उसी का परिस्पाम है प्रस्तुत पुस्तक 'श्रमस्स परम्परा की रूपरेखा' इतने सीमित पृष्ठों में उन्होंने जो सामग्री दी है: उससे श्रमस्प-परम्परा के कई पक्षों की जानकारी पाठक को प्राप्त होगी। श्राणा है, श्री मेहता सा. की श्रन्य पुस्तकों की भौति यह पुस्तक भी समाज श्रीर सुधी जनों में समादत होगी।

गुरु नानक जयन्ती, 1977

-डॉ. प्रेमसुमन जैन सहायक प्रोक्सर प्राकृत संस्कृत विभाग उदयपुर्⁄

# दो शब्द

er Her

1 12

4

7

į

7

·į

7

भारतीय चिन्तन व शहमारम के इतिहास में श्रमण एवं वैदिक विचारधारा प्रायः समानान्तर रूप से प्रवाहित हुई है। दोनों ने अमधः पुरुषाधं श्रीर
भक्ति के मार्ग को प्रमुखतः अपना कर मुक्ति के मार्ग का प्रवर्तन किया है।
नैतिक गुणों श्रीर सदाचार की प्रतिष्ठा दोनों में है; किन्तु श्रमण परम्परा को
जैन विचारधारा ने ध्यान श्रीर साधना के क्षेत्र में विशेष वस दिया है।
यही कारण है श्रमण परम्परा में तपस्या श्रीर आत्मज्ञान की श्रधिक
प्रतिष्ठा है। श्रमण संघ श्रीर तपः पूत श्राचार्यों को अनवरत शृद्धान है।
श्रीमान जोधसिहजो महता ने श्रमनी इस लघु पुस्तिका 'श्रमण-परम्परा की
रूपरेखा' में संक्षेप में श्रमण-परम्परा के उन्हीं श्राचार्यों एवं धर्मनिष्ठ व्यक्तियों
का परिचय दिया है, जिन्होंने जैन संस्कृति के उन्नयन में ग्रपना जीवन यापन
किया है। श्री महता का यह लघु प्रयास पाठकों को श्रमण संस्कृति के विविध
पक्षों से परिचित कराता है तथा प्रेरित करता है कि भारतीय संस्कृति को
जानने के लिए श्रमण संस्कृति को गहराई से देखा, परखा जाय। श्री महता
ने इस पुस्तक में पारम्परिक एवं ऐतिहासिक दोनों प्रवार की सामग्री का
प्रयोग किया है।

वस्तुतः सामाजिक एवं ऐतिहासिक स्तर पर ही नहीं, अपितु भारतीय दर्शन के विकास के क्षेत्र में भी धमएा संस्कृति के चिन्तकों ने महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। आतमा के स्वरूप एवं उसके विकास की विभिन्न स्थितियों, ज्ञान के विभिन्न प्रकारों, प्रमाएा और नयों का सिद्धान्त चर्चा में प्रयोग, ध्यान और योग की साधनाएँ तथा जगत् के वास्तविक स्वरूप का वैज्ञानिक विश्लेपएा ग्रादि के सम्बन्ध में तीर्थंकरों एवं जैन ग्राचार्यों ने भ्रपना गहन चिन्तन मनन प्रस्तुत किया है। उससे भारतीय दर्णन की विचारधाराएँ कव और कैसे प्रमावित हुई हैं, दोनों विचारधाराग्रों का समन्वित स्वरूप क्या उभर कर ग्राया है, ग्रादि के कमबद्ध इतिहास लिखे जाने की ग्रावश्यकता है। तभी श्रमण परम्परा का वास्तविक स्वरूप उजागर हो सकेगा।

वर्तमान युग में सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में ग्रनेक समस्याएँ हैं। श्रमण परम्परा का इतिहास ही नित नई समस्याओं से जूभने का रहा है। ग्रतः यह नितान्त ग्रावश्यक हो गया है कि श्रमण संस्कृति की ग्राचार मीमांसा, ज्ञान मीमांसा ग्राज के युग में किस प्रकार ग्रधिक सार्थक हो सकती है, इस पर गहराई से विचार किया जाय। वर्तमान में जैन परम्परा के जपासकों को क्या करणीय है, जिससे समाज ग्रीर देश के विकास में उनका योगदान वर्णानीय हो सके, इस पर भी व्यावहारिक रूप से सोचने की ग्रावश्यकता है। श्री मेहताजी ने ग्रपनी इस पुस्तक में देश भर में 2500 वें निर्वाण वर्ष में किये गये कार्यों का विहंगमावलोकन भी किया है। उसका यही प्रतिपाद्य है कि हम ग्रात्मलोचन कर ग्रागे का मार्ग निर्धारित कर सकें।

डॉॅं० कमलचन्द सोगानी रीडर एवं ग्रध्यक्ष दर्शन विभाग, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर

#### प्रस्तावना

\$ \$ \$ \$

إنباء

نبيب

بينوب

أبهب

7

أإن

कुछ वर्षी पूर्व. स्व. मुनि श्री ज्ञानसुन्दरजी विरचित 'भगवान पार्थ्व-नाय की परम्परा' का इतिहास पढ़ा था जिसमें भगवान पार्श्वनाय की परम्परा के श्रमणों के समय में, जैन धर्म के विकास का विविध विधास्रों में जो श्रम्य-दय हुग्रा. उसका विद्वान मुनिवर्य ने, ग्रति कटिन परिश्रम करके सविस्तार विवर्ग दिया है। इस ग्रन्थ का दोनों भागों का गहन पठन पाठन ग्रीए घ्रध्ययन करने के पश्नात्, मेरे मन में भगवान महावीर की परम्परा का इतिहाम लिखने की भावना जागृत हुई ग्रीर तदनन्तर, इस सम्यन्ध में कुछ पुस्तकें देखी, फिर भी, इस विषय पर प्रवुर सामग्री उपलब्ध होने पर, विशाल ग्रन्थ की रचना करना सम्भय न हो सका। भगवान महावीर का 2500 वाँ निर्वाताः महोत्सव समीप ग्राने पर, यह भावना पूनः प्रवल हो उठी किन्त् शायिक संबक्ष न मिलने के कारण, कुछ नहीं हो सका। इस पुनीत वर्ष में यह निश्चय किया कि भगवान महाबीर के 2500 वाँ निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष में श्रद्धाञ्जलि स्वरूप, भगवान महाचीर के निर्वाण के पूर्व ग्रीर थरवात्, जो श्रमण संस्कृति का प्रवाह रहा है, उसका सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन कर, श्रमण परम्परा की रूपरेखा ही प्रस्तुत की जावे। माउण्ट म्राबू पर संगोजित भगवाद महावीर की 2500 वीं निर्वाण महोत्सव समिति ने, इस विचार को पसन्द कर, इस लघु पुस्तक को प्रकाश्रित करने का निर्एंय लिया जो पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

श्रमण संस्कृति श्रति प्राचीन है। जैन धर्म की मान्यतानुसार श्रादि में कितने ही जैन' श्रमण तीर्यंकर, श्राचायं, उपाध्याय, साधु और साध्वी एवं श्रमणोपासक श्रावक और श्राविकाएँ हो चुके हैं श्रीर श्रागे भी श्रनन्त ऐसे होयेंगे। श्रमण-संस्कृति तप-त्याग प्रधान संस्कृति है जो मोक्ष साधना में उपयोगी है। श्रमणों का जीवन विणुद्ध, श्राहसात्मक, तपोमय श्रीर लोकोपकारी होता है। वे न केवल श्रपनी श्रात्मा का उद्धार करते हैं, परन्तु समस्त श्राणीमात्र को अपने उपयेग श्रीर उदाहरण से, सिद्ध सवस्था प्राप्त कराने में सहायक होते हैं।

रामगो ने अपने परवनी से, वरेन्य रामारा, राजामा, महाराजामी भावतिको एवं सामाध्या जन्मा को जासूग महर, अनुक आहम गह्यामा क्रिया है। १वप अवमा भगपापु गहाचीर ने.श्वे मिका,वेलक,ष्रशीत,उपापन सादि राजाशें भारतस्य और कामनेत्र साहि सामारस्य अवस्थितं, संदर्गताला श्रीत्र ग्रुमावती बादि मित्रों भीर दिला समग्रे अभे अभे कोगों नथा संदर्शीणक नाम को मतियोगित कर उनका उद्धार किया है। भगवाय महायोर की परस्परा में बानार्य सुहरितसूरि ने, सम्बाट सम्प्रति को मपना सन्पासी बना कर, भारत के बाहर सुदूर प्रदेश में। श्रमम्म संस्कृति का प्रचार किया है । कलिकाल सर्वेश श्री हेमचन्द्राघार्यंजी ने गुजरात के राजा कुनारपाल की परमाहंत श्रमणीपासक वना कर, सारे राज्य में श्रमारि ( श्रहिसा ) का ऐसा जबदंस्त डंका वजवा दिया कि यूक जूंतक मारना निषेध था, महा प्रभावक श्राचार्य श्री हरि विजय सूरिजी ने अपने वचनामृत से, सम्राट अकवर को श्रद्धालु वना कर, जीव हिंसा निषेष्ठ के कई फरमान (पट्टे ग्रीर परवाने) जारी करवाये । इतना ही नहीं, बादशाह अकवर जैन धर्म से इतना प्रभावित हुग्रा कि मांस मदिरा से परहेज करने लग गया । आधुनिक समय में स्व. श्राचार्य श्री त्रातमारामजी मे, जैन स्नातक श्री वीरचन्द राधवजी को, कुछ महिनों तक, इस संस्कृति का प्रदेवयन करा, शिकांगो, अमेरिका की विज्व धर्म परिषद् में भेज कर, विज्व में जैन धर्म की ख्याति प्रकट की । इस प्रकार कई श्रमणों श्रौर श्रमणियों ने, ्कई क्यात्माओं का जीवन सफल कर श्रमण संस्कृति को सुटढ़ ग्रीर सवल

वे कंचन श्रीर कामिनी के त्यामी होते हैं। सदैव श्रात्म वितन में रमण करते हैं श्रीर सासारिक जीवों को भी इस पथ पर विचरण करने के लिये प्रेरित करते रहते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में, ऐसे निःस्वार्थी, त्यामी श्रीर परोपकारी श्रमणों श्रीर श्रमणोपासकों का परिचय दिया गया है जिन्होंने इस संम्कृति के सिद्धान्तों का प्रचार श्रीर प्रसार करके जैन धर्म का उज्ज्वल श्रीर उन्नत विकास किया है। इन महाव पुरुषों ने न केवल लोकोत्तर श्रीर लोकोपयोगी विविध विषयों पर विशाल ग्रन्थों का मुजन किया है; किन्तु वास्तु, स्थापत्य, चित्रकला एवं मूर्त्ति कला ग्रादि कई क्षेत्रों में श्रनुपम योगदान भी प्रदान किया है।

अमर्गों ने अपने प्रवचनों से, बड़े-बड़े सम्राटों, राजाओं, महाराजाओं. राजनियकों एवं साधारण जनता को जागृत कर, उनका आत्म कल्याण किया है । स्वयं श्रमंण भगवान् महावीर ने श्रो िएक,चेटक,प्रद्योत,उदायन ग्रादि राजाओं श्रानन्द श्रीर कामंदेव श्रीदि साधारण व्यक्तियों, चंदनवाला श्रीर मृगावती श्रीदि संतिओं श्रीर दंलित समके जाने वाले लोगों तथा चंदकौशिक नाग को प्रतिबोधित कर उनका उद्घार किया है। भगवान महावीर की परम्परा में श्राचार्य सुहस्तिसूरि ने, सम्राट सम्प्रंति को अपना श्रनुयायी बना कर, भारत के बाहर सुदूर प्रदेश में श्रमण संस्कृति का प्रचार किया है । कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्यजी ने गुजरात के राजा कुनारपाल को परमाहत श्रमगोपासक वना कर, सारे राज्य में श्रमारि ( ग्रहिसा ) का ऐसा जबदंस्त डंका वजवा दिया कि यूक जूंतक मारना निषेध था, महा प्रभावक श्राचार्य श्री हरि विजय मूरिजी ने अपने वचनामृत से, सम्राट अकवर को श्रद्धालु बना कर, जीव हिंसा निषेध के कई फरमान (पट्टे घीर परवाने) जारी करवाये। इतना ही नहीं, बादशाह श्रकवर जैन धर्म से इतना प्रभावित हुया कि मांस मदिरा से परहेज करने लग गया । द्राधुनिक समय में स्व. श्राचार्य श्री श्रात्मारामजी ने, जैन स्नातक श्री वीरचन्द राघवजी को, कुछ महिनों तक, इस संस्कृति का घडययन करा, णिकांगो, समेरिका की विश्व धर्म परिषद् में भेज कर, विश्व में जैन धर्म की ख्याति प्रकट की । इस प्रकार कई श्रमणों और श्रमणियों ने, कई ब्रात्माओं का जीवन सफल कर श्रमण संस्कृति को मुख्द और सबल

वनाया है। विगरत नैमावेश इस दोही पुस्तक में करना सम्भव नहीं है।
यहाँ पर इनना ही कहना पर्याप्त होगा कि उन्होंने प्रपंत सदुपदेश से कई
लोकोत्तर प्रोर महान् कोकोपकारी कार्ग सम्पादन पराय है जो भाज भी
युवार्णाक्षरों में भेकित हैं।

राजामीं भीर महाराजामीं की छोड़ कर, जैन मंत्रियों भीर जैन समगों में, धर्की तहमी का महुट सह्व्यय कर, संगार में अनीकिक जैन मन्दिर देलवाड़ा भाषू, राण्वपुर, श्रवण चेनकीना भादि निर्माण करवाये हैं जो भारत की ही नहीं किन्तु विश्व की ममून्य निधि हैं। ये मनुषम मन्दिर पाल्मीत्मान के संगर स्त्रीत ती हैं ही गाय ही साथ यान्तु भीर स्थापत्य कना के क्षेत्र में, भी महितीय भीर सजोड़ हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में, भयवाद महाबीर के पूर्य, प्रदात तीर्यक्करों भीर धाचार्यों का सूक्ष्म बर्णन करते हुए, भगवान महाबीर के जीवन भीर उपदेश तया उनकी परम्परा का 2500 वर्ष के इतिहास का सिहाबक्षीयन किया गया है इसके साथ भगवान महाबीर का 2500वाँ निर्चाण महोत्सव जो राष्ट्रीय धौर प्रन्तरराष्ट्रीय क्षर पर नामा गया, उनका भी मिल्लि वर्णन किया गया है। धन्त भं, धर्मुंद-निर्द (भ्रायू पर्वत स्थित भगवान बहाबीर 2500 वर्ष निर्वाण महोत्सव सीनित के कार्य विवरण का भी समन्त्रेश किया गया है। जिसके द्वारा यह पुस्तक प्रकाणित की गई है।

स्वानानाव के कारण, इस पुरतक मं, संभव है कि कुछ प्रभावक श्रमणों घीर श्रमणियों तथा श्रावक घीर श्राविकामों का उल्लेख करता रह गया है, फिर भी श्राशा करता हूँ कि यह लच्च पुस्तक, जीन इतिहास के जिल्ला-गुमों के लिय परिचणत्मक घीर लाभवायक निद्ध होगी घीर भविष्य में भी यहद्द इतिहास लिखने के लिए प्रेरणास्पद बनेगी। विषय की विणालता घीर गहतता की चट्टि में रखते हुए, पुस्तक रचना में त्रृटियाँ घीर गल्तियाँ रहना संभव है। जिनको विद्वाप पाठक क्षमा करेंगे घीर भूल-सुधार के सुकाब देंगे तो उसकी द्यागामी संस्करण में धांत पूर्ति की जा सकेगी। इस पुस्तक लिखने में, मुक्ते जिन धन्यों घीर पुस्तकों से सहायता प्राप्त हुई, उसके प्रणेताघों घीर

week and the second

1

ξ

ì,

ৰ

•

建物 电电路

चे (चारा), भारतक सन्

#### . नम्र-निवेदन

श्रमण संस्कृति का हमारे इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान है। श्राज हम जिसे जैन धर्म के नाम से पुकारते हैं वह इसी श्रमण धर्म का विकसित रूप है। श्रमण निग्नंन्य, ग्रहुँत ग्रादि इसी धर्म के प्राचीन नाम हैं। इस धर्म की परम्परा बहुत प्राचीन है। भगवान ऋपभदेव से लगाकर श्रमए। भगवान महाबीर तक इसका विकास हुन्रा है। भगवान ऋपभदेव श्रमण संस्कृति के प्रथम उद्घोषक माने जाते हैं। उनका समय इतिहास की दिष्ट से म्रादि मानव सभ्यता का प्रारम्भिक काल था । इतिहास बताता है<sub>ः</sub>कि इस श्रमण परम्परा में न केवल धर्म ग्रौर दर्शन का ही प्रचार हुम्रा वरपु भाषा, साहित्य, कला म्रादि का भी विकास हुया । इस प्रकार भगवान ऋपभदेव से लेकर ग्राज तक के वहुमुखी विकास को प्राप्त इस श्रमण संस्कृति को एक लघु पुस्तिका में प्रस्तुत करना सर्वथा ग्रसम्भव मानते हुए भी भगवान महावीर 2500 वां निर्वाण महोत्सव समिति ग्रावू पर्वत ने समिति के मंत्री, ग्रनुभवी लेखक विद्वान और श्रमण संस्कृति के ज्ञाता श्री जोधसिंह मेहता के माध्यम से यह छोटा सा प्रयास किया है. जो पाठकों के सामने है। इस समिति ने ग्राबू पर्वत् स्थित रमणाय नक्खी उद्यान में महाबीर स्तम्भ लगवाकर स्थानीय नगरपालिका पुस्तकालय में महावीर कक्ष वनवाकर तथा अन्य छोटे-मोटे सार्वजनिक कार्य करवाकर इस महोत्सव को मनाया। यह प्रकाणन इसकी अन्तिम भेंट है। विद्वान लेखक ने श्रमण परम्परा की रूपरेखा में जो सामग्री प्रस्तुत की है वह पाठकों के लिये प्रेर्णादायक सिद्ध होगी, ऐसी हमें आशा है। समिति ने इस पुस्तक का सांकेतिक मूल्य 1 एक रूपथा मात्र रवखा है जिसकी ग्राय से भगवान महावीर स्तम्भ का रखरखाव व संरक्षरा किया जावेगा। वह राशि सेठ कल्यागाजी परमानन्दजी पेढी देलवाड़ा में जमा रहेगी, जो ग्रावश्यकतानुसार संरक्षण हेतु खर्च की जा सकेगी।

.

> हेडा. १८०८ भाषात १८०० हेडा पड़ी पड़ पर्श्वीत व - पेबा विवृत्व भ्रम्बद्ध स्व, राहकोट

# श्रमण संस्कृति की रूपरेखा

<sup>लां</sup>पूर्व परिचयः

المرازة ا

[

÷.

भारतवर्ष में दो मुंख्य संस्कृतियां—जैन श्रमण संस्कृति (जैन एवं वीद्ध) और वैदिक संस्कृति प्रधान मानी जाती है। इन दोनों संस्कृतियों ने, रेंदिश के श्रान्तरिक श्रीर वाह्य जीवन के विकास में, श्रनेक प्रकार से योगदान होते दिया है। इसमें से श्रमण संस्कृति श्रित प्राचीन श्रीर त्याग-प्रधान गिनी जाती है। एक समय, श्रमण संस्कृति सारे भारत में फैल गई श्रीर उस समय, इस संस्कृति के उपासकों की संस्था करोड़ों के श्रास-पास पहुंच गई थी। यह कोई श्रितशयोक्ति नहीं है। जैन धर्म का श्रिवशाधिक विस्तार राजा संप्रति के समय लगभग वीर संवत् 297 (विक्रम संवत् पूर्व 173-ईसा सन् पूर्व 230) में हुआ था। भगवान महावीर ने भारत में श्रपना धर्म-प्रचार किया था। रत्नु राजा संप्रति ने, देश के वाहर भी जैन धर्म का प्रचार श्रीर प्रसार किया था। यह वड़ी विपुत जनसंख्या, प्रभावशाली धर्म-प्रग्तेताश्रों श्रीर प्रचारकों के ति विस्त श्रन्तर तप तथा तथा या। भांकी कराती है।

### ऋषि और मुनि:

भारत श्रीर पाण्चात्य देशों के विद्वानों ने मुक्त-कण्ठ से स्वीकार किया है कि वेद पूर्व काल में, एक प्रगतिशील, समृद्ध श्रीर सर्वव्यापी श्रमण्-संस्कृति श्री जिसका उल्लेख वेदों, उपनिपदों श्रीर पुराणों में मिलता है। इन विद्वानों में डॉ. राघाकृप्ण्न, डॉ. हमंन जेकोवी, विन्सेण्ट स्मिथ श्रादि श्राते हैं। ऋषि श्रीर मुनि इन दो शब्दों को प्राचीन वैदिक साहित्य में, पर्यायवाची नहीं मानते हुए, भिन्न-भिन्न श्रयं में विंग्यत किया गया है। ऋषि स्वभावतः प्रवृति-मार्गी होते थे श्रीर मुनि निवृति-मार्गी एवं मोक्ष-धर्म के प्रवर्तक होते थे। इन दोनों पक्षों को श्राजकल वैदिक मार्ग श्रीर श्रमण् मार्ग शब्दों से सम्बोधित

भारतीय जैन श्रमण संस्कृति श्रने लेखन कला लेखक: स्व. मुनि श्री पुण्यविजयजी, प्रकाशक साराभाई माणीलाल नवाव, ग्रह्मदाबाद पृष्ठ सं. 1-2

विकास कर हो से स्वापित प्राप्त कर होता हुँ के कर लाव स्थार के उन्हें । स्वोप्त की इस स्वरूषित अस्ति से स्वरूषित को स्वरूष कर सर्थ । प्राप्त कर स्वरूष कर शास्त्र । स्वरूषित के

#### जैन संस्कृति के मिहानत और प्रचार :

मोहन-कोड्यो भीय हडामा के पिता के उत्पान में, जो धानध्य की पानधन में प्रतिमास मिलो के उनम लगण मन्त्रीत को धानधन का पना के कि प्रमाण मन्त्रीत को धानधन का पना के कि प्रमाण मन्त्रीत के प्रमाण को नीति हैं। इस लगण मन्त्रीति के प्रमाण को भीनीति हैं। इस भगवान महावीय हो पिन्होंने यम्या का भीनी की की धान भी धानधा भगवान महावीय की धान भी धानधा भगवान महावीय है। इस नीशिद्धणों ने द्रमा करणा, प्रतिमानभा सर्वे धान महावीय है। इस नीशिद्धणों ने द्रमा करणा, प्रतिमानभा सर्वे धानधा स्वार्थ की धानधा स्वार्थ की प्रमाण निर्मा है। इस मान्याद्व की धानधा स्वार्थ की धानधा निर्मा है।

भगतान महात्तीर के प्रणाल उन 2500 वर्षा में उनके स्यारह में धरों—गीतम मुधमी स्वामी स्रादि और वस्थन याला स्रादि गरी माधि

ने, भारत में जैन धर्म के निद्धारतों को फैलाया। यहे-यहे प्रानायों, उपाध्य श्रीर साध्यों एवं साध्ययों ने स्रतेकानेक राजायों, महाराजायों स्रीर साधा जनता की उपदेण देकर उन्हें जैन धर्मानुसायी बनाया, कई जैन नीयों स्थापित किया। प्राकृत, संस्कृत, स्रपक्ष ण, हिन्दी, कन्नड़ भाषाओं में साहित्य लिखकर जैन भण्डारों में संग्रह किया। प्राचीन एवं स्रयोचीन साहित्य उनना विपुल, विणाल और विस्तृत है कि णायद ही स्रन्य इस तुलना की जा सके। ग्रन्थ भण्डारों के साथ-साथ विश्वकला, स्थापत्य, वाकला और लिपि कला का भी इस परम्परा में महान विकास हुआ। अर वेलगोला, देलवाड़ा साबू और रास्तकपुर के स्रद्वितीय स्रीर स्रनुपम जैन प्राविष्य में प्रसिद्ध हैं जिनकी समानता नहीं की जा सकती है। जैन धर्ममतावल

भगवान महावीर स्मृति ग्रन्थ प्रकाशक-सन्मित ज्ञान प्रसारक मण् मोलापुर 1976, सर्वार्थ सिद्धी खण्ड : लेख ''जैन संस्कृति प्राचीनता''— एक चिन्तन लेखक—डॉ. मंगलदेव ज्ञास्त्री, पूर्व कुलप् गंस्कृत विश्वविद्यालय, वारासासी, पृष्ठ 66-72:

तिप, तपस्या और तीर्य यात्रा हेतु हजारों श्रीर कर्छा रूपयो का नद्श्या । करके जैन निद्धान्तों का श्रमुमोदन परसे हुए जनोपयोगी नार्यजनिक कार्यों में भी श्रपना हाथ बँटा रहे हैं। इसका श्रत्यक्ष बोध प्रहायोर के 2500 बौ निर्वामा महोत्स्य (जो सब 1974-75 में नार्रे देश भीर विदेश में मनाया , गेंया) में, सेंसार को हमा है।

#### प्रागैतिहासिक काल-चक्र :

जैन धर्म के प्रानितिहातिक की ग्रोर रिट्यात करने है तो यह शति हीता है कि ग्रित प्राचीन काल से जैन धर्म चला था रहा है। इस मान्यता के ग्रामार जैन धर्म में काल के दो भेद है—एक इत्यागिमी ग्रंथीत चढ़ता काल ग्रोर दूसरा अवग्रियो। काल अर्थोत् उत्यात काल। दोनों काल की जोड़ देने पर, यह 'काल-चक्र' कहा जाता है। एक काल-चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम! का होता है जिसमें असंद्याता समय चीत जाता है। भूत-पाल में ऐसे कई काल-चक्र हो गये हैं शीर ऐसे कई एक भविष्य में होते रहेंग।एक समय बतमान काल है भीर भूत, भविष्य भीर वर्तमान काल कि संवे ग्रह्म काल' कहा जाता है।

# तीर्थ और तीर्थंडूरः

तारवतीति तीर्थं अर्थात् जो संसार रामुद्र में तरा सके, उसे तीर्थं कहा जाता है। तीर्थं के दो प्रकार है—(1) जंगम और (2) स्थावर। जंगम में सार्थ, साध्वी, श्रावक और श्राविका आते हैं, जिनको चतुर्विध संघ कहा जाता है। ऐसे तीर्थं की स्थापना करने वाले को तीर्थं कर कहते हैं। 'तीर्थं करोतीति तीर्थं दूर' अर्थात् जो तीर्थं को स्थापित करे चही तीर्थं दूर कहलाते हैं। अनन्तान्त काल में, अनन्त चीर्यासी तीर्थं दूर हो गये हैं और अनन्त ऐसे तीर्थं दूर हो जामेंगे। अतः जैन प्रातः अनन्त चीर्यासी जिन तीर्थं दूरों की बंदना करते हैं।

दस कोटा कोटी (कोडा कोड) पत्योपम का एक सागरोपम होता है और पत्योपम की व्याक्या पृष्ठ 4 पर झागे दो गई है।

1 अगवाय पार्यनाथ की परस्पराचा चित्रास आग 1 अति है जानसम्बर्ग जो पूर 18 में 631 ।

पत्पोषम यह णहर भैन जात्व का है, पत्य है। लग है पत्रीपम पत्य पानी प्रमान पत्य पत्योपम पत्य मानी कुषा । जिसकी कुछ की उपमा देने में धर्म उस हो पत्योपण कहाने में साता है। इस सरव को समझाने में एक हुए का उद्याहरण (क्टान्स) देने में साता है नह इस प्रकार है।

एक योजन नम्या, चीटा बीट गहरा ऐसा एक कुमा होते स्वर्थात चार गड नम्या, चार गड चीटा कीट चार गड गहरा ऐसे एक कुमा होते । उगमें देवकुक, उचारकुक प्रदेश के प्रावृ में गाँव दिवसीय युगलिक मनुष्यों के मुँडाभे, हए मन्सक माथे का एक मात दिवस का एक-एक बान के प्रसंद्याते स्वति सूक्ष्य दुकडे करी हूँ स-दूँ स करके कुए में ऐसी रीति से भरने में आदे कि उन भरे हुए मुद्द होकर चक्रवर्ती का छियानवे करोड़ पैदन नक्ष्य प्रयति सार्य सेन्य घूम जावे तो भी एक बान जितनी इस कुए में जगह नहीं दीते ।

ऐसे इस कुए में ने सौ सौ वर्ष में एक-एक वाल निकालते हुए ग्रीर कुग्रा वाल से सर्वथा खाली होते हुए जो समय बीते, उसको 'एक पत्योपम' कहते हैं।

इस प्रकार असंख्यात वर्षों का एक पत्यापम होता है। करोड़ से करोड़ संख्या से गुणा करने से जो संख्या आवे उसको कोटा कोटी कहने में आता है। ऐसे दस कोटा कोटी पत्योपम का एक सागरोपम होता है और दस कोटा कोटी सागरोपम का एक उत्सिपिगी अथवा एक अवसिपगी काल होता है और उत्सिपगी तथा अवसिपगी दोनों काल को जोड़ने पर, अर्थात् 20 कोटा कोटी सागरोपम का एक काल चक होता है। ्रक के राजकार के के कार्यपुत्र राजा है, जान्य मार्थिकूर कार शास्त्र का स्वाप्त है र कार्यक बेर्निक्त है कुछ के कि कार्य तार्ने का के राज हो जान्य है के

क्षित्र सहित्रेषुक असमाहि महिनारोज ।

क्षित्र मान स्वाधिक से क्षेत्र मान प्रकार है। या क्षेत्र स्विक क्षित्र के स्वाधिक क्षेत्र के स्वाधिक क्षेत्र मान स्वाधिक के स्वाधिक

प्रमायन्तु सहयाधारण पर आंधा जैन नतात. व मार हुप्या व सम प्रतिकी पास्तु सर कर्युं में साथ वह का प्रयाश रिक्षीत्रकर के स्वमा क्री क्रणायमां क्रायत के तिस्तु प्राद्ध के सुक्त करते रिक्ष हुँदेन्द्र करती मन्तातु अन्या क्रायत के विद्या किस्सी प्रवासक्त

- इ. त्वेल स्थित वे कताव श्र केदलचे कृत्यकातीक काम्यवस्य के केदलचे स्थापन क्षेत्र का प्रकार का क्षेत्र का काम्यवस्य का क्षेत्र का कार्यकार कार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार क
- े हैं, रुक्काल्डल र रक्काम्पता वर्षों से हुमा र में हुम की मध्या ग्रावे - क्षावन माम मृत पूर्व होतर है जिंद वर्षों में काम का वर्ष वर्ष र

process of the following state of the state of tangen (t. 1919) araw (are material) ka sa may ng ing latiga a ama ina gNo toa more mit 💯 🦠 not the 14 felt forms that to be not been seen adult of profession and some some some of the en-रेपाले महार त्यात का प्राप्त का विश्व तार्थ होता है। इस स्थाप का स्थापना है कि स्थापना है। सम्बंधक अथनार् प्रशिक्षित से स्वयुक्त पर अधार है उस व ना दी है रहते. २२ समेन्द्र २ असे का ग्रामान, १० जा प्रधानमान, ४० ला सनिवटा 5 को सुमीननात के अमें प्रमुख्य, है औं समाधीनात, ६ औं कड़ार ण - त्या स्वितिकास, 10 - त्या की राजास, 11 - की आलासास, 12 - व वासमुद्रम 13 औ विम्यतनात, 14 औं अनुस्तनात, 15 आ अर्थनाथ, 16 थें भारतिकार, 17 भी कुनुसाल, 18 भी धरमार, 19 भी महिताम 20 भी मुनिम्बत, 21 भी निम्ताल, 22, भी नेमिनाल, 23, थी वार्तन नाव हुए जिनक विस्तार में वर्णन, काविकाल-सर्वत यात्राये थी हेमतस्त्र 🕆 मुरिको ने अपने असिद अस्य 'जिपाल्ड-गलाका पुरुष-नरित्त' में किया है। 2 से ने एर 21 नी वैद्वारों का काल आगे विहासिक माना जाता है।

#### ऐतिहासिक कालः

के पास शौरीपुर में हमा था; वह बालब्रह्मचारी थे। जब इनका विवाह उप्रसेन राजा की पुत्री राजुलमति के साथ होने वाला था तो हरिन पश्ची की पुकार सुनकर करूणाई हो गये और मारयी को कह कर विवाह के रथ को फिरबा कर प्रवाज्या ( दोक्षा ) ग्रहरण कर ली-श्रावरण गुक्ला 6 को, इस भव-सर्पिणी काल में दुपमा सुपमा चौथा ग्रारा बहुत बीत जाने पर गिरनार पर्वत पर प्रभु आषाढ णुक्ला ५ को मोक्ष प्रधारे । इनकी कुल आयु1000

22 वें तीर्थ द्वार भगवान नेमिनाथ का जन्म श्रावण जुक्ता 5 ग्रागर।

श्री हिन्दी जैन कल्प सूत्र-प्रकाणक श्री ग्रात्मानन्द जैन महासभा पंजाब जालन्धर गहर, प्रथम संस्कररा, सन् 1948 पाना 116 ।



।।। वसूदेव ग्रीर कृष्ण इनके चचेरे भाई थे। महाभारत काल 1000 ईस्वी विं माना जाता है और यहीं समय नेमि का ऐतिहासिक काल माना जाना शहिये—वैदिक वाङ्मय में वेद पुराण के साहित्य में नेमि का उल्लेख देखन हो मिलता है<sup>1</sup>। 23 वें तीर्थ द्वार श्री पार्श्वनाथ ऐतिहासिक महापुरुष माने जाते हैं,

र्षं की थी। इनके पिता का नाम ममुद्रविजय और माता का नाम जिया वी

उनके समय में, उत्तर प्रदेश, विहार इत्यादि प्रान्तों में जैन-धर्म सुप्रचलित ा, पौप विद 10 वि. मं पू 820 (ई. सन्, पू. 877) को जन्म वारागासी वनारस) में अश्वसेन राजा की वामा नाम की रानी की कुक्षि से हुआ था। भी पोर्ड्व कूंमार जब युवाबस्था में थे तब नगर के बाहर कमठ तापस की नी में ग्रपने ग्रवधिज्ञान से काष्ठ में जलते हुए सर्प को देख लिया तो तापस हो दया बिना-धर्म, को करने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना, इस पर गर्थव कुमार ने प्रत्यक्ष रूप में, यज्ञ काष्ठ की लकड़ी को तुड़वा कर, सर्प को ाहर निकलवाया । भगवार पार्श्वनाय, ग्रहिसा-श्रमण संस्कृति-के ग्रनुपालक

प, इनका निर्वाण 100 वर्ष की श्रायुप्य पूर्ण होने पर सम्मेत शिखर दक्षिण विहार से पार्श्वनाथ हिल) पर भगवान महावीर के निर्वाण से 250 ार्प पहले विः सं: पू: 720 ई. सं. पू. 777 हुम्रा था, उनका धर्म चतुर्याम के ताम से प्रमिद्ध हमा। पाली ग्रन्थों में इसका उल्लेख है। गौतम बृद्ध के चाचा ष्पं ज्ञाक्य निर्गन्य श्रावंक थे। भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ राजा भी, उसी रिम्परा के अनुयाथी थे। इस प्रकार, बुद्ध धर्म की स्थापना से पूर्व, श्रमण निर्गन्य) सम्प्रदाय काफी सुदढ़ हो चुका था।

श्रमरा भगवान् महावीर : ् भगवाद महावीर का जन्म चैत्र गुक्ला 13 वि. सं. पू. 541 ( ई. सं. पू. 598) विहार के क्षत्रिय कुंड गांव में हुग्रा या; सिद्धार्थ राजा ही विश्वला क्षत्रियाणी की कृक्षि से जन्म लिया या, घर ग्रौर नगर में बनादिक की वृद्धि होने से माता पिता ने इनका नास 'वर्द्ध मान' रखा और 1. "Jainism the oldest Living Religion: J. P. Jain P. 22

ming them be a transfer of the second

क्लाक्ष हो है काल हमा के देश कर एक कर सरका करका अवसर रहा है है। सम १ को क्रों के ही के की के परिवार हो है। असे क्रों के वार्य की

and all the figures and the state of the sta

.. .

श्री हिन्दी जैन कल्प सूत्र : प्रकासक श्री प्रात्मानस्य जैन महाग जालस्यर गहर मन् 1948 पाना 61 ।

मादि प्राह्मण भी मपने मैंकहों किरवों महित माने जिनकी माहमा नामकी विविध प्रकासों के निवारण होने के बाद वे मपने लिपनों महित दीक्षित हो गर्म । मुठ्य मध्याक्य पंडित कारह थे जो गीतम मुध्यादि के नाम से 11 मग्रामर कहनाये । उन्होंने मीर प्रजु में धौष्य, जलाइक भौर व्ययस्मक पिपदी मुनकर वारह अंग मोर वारहाँ पेट्याद के मध्यांत, जीवह पूर्व रचे । मुध्या मग्रामर को मयं मृतियों में मुद्य बना कर, गण्य की बनुता थी, जिनके कारण, मुध्या स्वामी में भगवान महाबीद की नाधु परम्परा मणाविध चली मा रही है । उनी प्रकार, नाष्ट्रियों में प्रजु में मन्दना (जन्दन वाना) मो प्रवित्ती पद पर स्वापित किया जिनमें माध्वतीं की परम्परा चली मा रही है।

भगवान महायीर आने गेवन ज्ञान बाद 30 वर्ष और संसार में रहे घोर उम सबित में 59 राजा जैनानुवानी बने और उसमें से कई एक राजा दीक्ष्म नेकर मोहा गर्व । प्रत्न महाबीर कौर्माबी नकरों में मेहक गाँव में पधारे तो गीगाल उनके ही दीक्षित निध्य ने उन पर तेजो लेग्या छोड़ी किन्तु मण्डिल पर तेजो लेश्या का असर नहीं होने से यह उसी के मरोर में प्रवेश कर गई और यह मृत्यु की प्राप्त हुआ। भगवाय महाबीर ने अंतिम वैषना प्रपापा नगरी में, राजा हस्तिपाल के यहाँ पर दी। समबनरण मं उपयेण देकर उनी-हरिताल राजा के घटन वाला (काला) में, बीर प्रमु ने वि. सं. पू. 470 (ई. मं. पू. 527) कालिक कुक्शा की धमावस्था की भर्द -राप्ति को धपना जरीर छोड़ा और निर्वाण पद पाया । महाबीर भगवान की कुत सामुख्य 72 वर्ष की भी। भाव दीपक के उच्छेद होने पर, नय राजासी ने इच्य दौषण किये जब में लोगों में दीपोलाब (बीबाना) प्रवर्तमान हम्रा । जिस स्थान पर श्रभ का धन्तिम संस्कार (बाह-फिला) की वई यह स्थान 'पायापुरी' फहलाई । वह श्राज भी महाव जैन तीर्थ माना जाता है । निर्वाण के पूर्व तीन दिन तक, महावीर भगवाए ने १ राजा सन्छवी जाति के धीर 9 राजा मल्तवी जाति के कुल 19 देशों के राजाबों को अधक्य प्रवाह से उपदेश दिया था।

#### भगवान महाबीर के उपदेश:

الميني في

الا يسيد

n 80

, m &

77,

۽ سِب

ابي پ

÷÷.

į į

1

1

بہید

ŕ

lt

.

1:

1

۴

विश्वोपकारी बीर परमात्मा नै, संसार के समस्त प्रास्तियों को, बिना किसी जाति भेद-भाव के उपदेश दिये थे। उनके उपदेशों में, जगतु के स्वरूप

नगशा महादार नावत् भाग अवद्या । प्रकार कार्य प्रकार राज्य ।
 2500 वर्ष ने साल महालाव में प्रकारित व्यवदूर एकार्य व्यवद्र ।

The second of th

## गतान् महाबीर की परम्परा का मुक्त विदेशन :

े कींद्र नारिय है, भगवार मार्थिक की समान म समान निर्माण पुरापुष्ता के सार्वोदिक कि पह सामह है । बालुकानु बालाबीक क्षता, रामहा स्वीप समझ क बारक शीलबंदर है । अगरी बंदलबंद - गुप्रशर्द स्वाधी के लेवन बहुबाह his strikelin in any fer er typ of a 823 uit en feser 网络铁铁 明知 我就没有是一个强,我们没是是什么爱,我们没有是去的好好的好好。 अभो । महाभाग परच सामृत्य के भारतार एक, की धए कीशावक भीत rasa strau En.; Ivalus ved sus Alebi sejever y president पि केलिनिकार क्षात्र अपनुष् के अवैनकाश्यन भूतित्रके व अनुस्थात्र के कुन्द आन tires fi surremon frog fiv many di pie fegine wie gw मस्यम रावेश कोषायक्तक सामान् कर चान् का को है । कीन सम्बद्धार के निर्वास े देंगा। वर्षे में प्रोक्ताक्ष की विद्यादक की से देन समान के साम्युकों ने सन । पं रिव्य कार, जानवाडु जावाकीर का देवराव को सिर्वान धारीवाल समाचा औ र माप्तिक कुर की मराव प्रकाशित है। प्राप्ता 12 वर्ष के दूरराव परने र दरियम की धीर अदि को कोर दर्ज अनुसन है कि प्रत्यक में दिवस्तर गत भिग्ने की योग स्रोधक विवर्षक हुस्य । क्षेत्रमञ्जू हत मिलेल क्षेत्र विवर्ण, बेनाल, रीमा, एका प्रदेश, गादम्भान थीर मञ्जूपदेश क्षत्र मंत्रीपर क्षत्र । मध्यस्थि लि में गरी बार्क के क्रमन्त्र र राहारकर और दिलावर विरार्व हुए हैं ।

पंतायमं में की बीर मवत 1978 (वि. स. 1500--ई मं. 1451)
कांदर बाह में लोकरमा (दू दिया कर) वस्त्रमानी मानुयों में विधिनार
का देशते हुए मुन्ति बूजर की लाम कर माम्यों में सिद्धार्थों में विधिनार
मान यात्र कमनवामों। के नाम में प्रमिद्ध है । स्थानवामी मुनि भी
दूत्रमंत्री के जिल्ला भी पीर्याणात्री में थीर प्रारं की सं. 2288 (वि. सं.
818---ई, सं. 1761) में यहमें पुर में स्वतम हीजर, तैरावेच मत की
गणना की जी प्रश्त यत्नायं माने जाते है भीर 9 वें प्रावाम यह मान
ह्वात यतुमारण की मुलगी मान्त है किलांग निमान का मगीनमुमी निजान
ह्वात यतुमारण की मुलगी मान्त है किलांग निमान का मगीनमुमी निजान
ह्वात यतुमारण की मुलगी मान्त है किलांग निमान का मगीनमुमी निजान
ह्वात के स्वत्रमायक की मुलगी मान्त है प्रावामी समान कर गराहों, निमानो

and the second second second the second second second ... . 1 - 3 - 1 normal summaring of the As now that is about the end of the मान्य मान्य के भावतिका करें तथा मान्य भीन्यतः भावतः, व entrans and the fit of the analysis of the same के में 1553 किए में 1085 के में 1099 बेर्सील 10.10° (fd. st. | 1.100 | 2. (t. 1.11.7) district a महत्र स्वतंत्रांत महत्त्वा म स्वतंत्र स्वतं 1301), and the months in 1712 (19 10 12) विकास महत्त्व सामात्र अन्य कृष्ण कृष्ण हो। त्तराचिताची नाची है। एत्यार संस्थलपार सार्थ । प्राप महमानी स्थापना भाषानीव्यं न को वी जा पुरत्यों अन दें । ऐसा प्रतित हो । है कि मूल मुख की स्थापना हैमा की

हुई भी जब कि दिसम्पर वालास्तर दो अद प्राम्त स्प निक्ता भीर उसी अहेर्बली पीर गांघ नीव दिलाज मच्छ में 'भरम्मनी मच्छ' की उल्लीन हुई जा श्रुत (ज म्राराधना करने में श्रीटंड निमन्य साधक समझे जाते (चि. सं. 1457—ई. म. 1400) में पद्मनंदि महान् मा संघ की स्थापना ची. सं. 1005 (वि. सं 535 : ई. मं. ने मद्रास देण में की थी उस समय दुविनीत राजा राज्य 1223 वि. सं. 753—ई. सं. 696) में कुमार नेन ने मूर्ति की पूजा प्रचंना करने से नाम रखा। माशुर गघ मृ जो दक्षिण के मदुरा से सम्बन्धित ह । दिगम्बर मत मे

तरह, भट्टारक परम्परा भी चली आती है जिनकी

(निक्कीहरूए) भीर गांगीर में भी। जैसे सीका काह ने मीतास्थरों में मूर्ति कूजा की अकार भागा में मि विवस्थर परम्पता में गांरण स्वामी (यो. मं. 1975 ने 2042—दि. मं. 1505 ने 1572 - ई. मं. 1448 से 1515) में मूर्ति का प्रमान्त भीवित किया। उन्होंने 'तारण-तरण' हामांत भी स्वापना की जो बैंडणस्य (मिटिट) के स्थान पर सामग्री भवन और मूर्ति के स्थान पर सामग्री में विराजित करना है। थी. मं. 2200 थी. (वि. मं. की 17 थी.—ई. सं. की 17 थी) मंदी में अद्वारकों के विराज पंडित यनारकीयात ने युद्धान्नाय का प्रयार किया जो थाने कर कर, 'तिया पथ' के नाम में विष्यात हुमा और महारकों का पुराना गांगे 'धीन पंथ' कहा जाने नगा।

g177

, in

77.5

y 7.

11 1.

, t 18 t.

7 1

-

- 477

شيج

riter Section

2

9.

-

بثندي

= =

نبي

-

ř

-

इस प्रकार भगवाद महायोर ये निर्वास के पश्चात, जैन धर्म में कई भेद, मत, कुल, मता, गण्ड, गंम, पंच, समरानुकुल होते गये, और विधिवधान में भी कई परिवर्तन माते। फिर भी 2500 वो निर्वास महोत्सव सर्वधिक जैन तंप्रदांगों ने मिन फर, देश भीर विदेश में जैन धर्म के सिद्धानों भीर भगवाद महायोर के उपदेशों का प्रचार कर उल्लाम पूर्वक मनाया, वह प्रभूतपूर्व और देनसाल है। मत मतान्तर भीर नच्छ भेद पर एप्टिपात सहीं करते हुए थीर निर्वास के याद भी जैन धर्म का दिकान और विस्तार हुआ, उसका उल्लाम सीक्षत में मुद्द यहनाकों के साथ निया जाता है।

## भगवान् नहाधीर की परंपरा या 2500 वर्षों का लिहावलोकन वीर संबत् । से 1000

महाधीर शामन का प्रश्तुदम पहले पूर्व देश में हीकर उसका विकास प्रमुक्त से उसर भारत प्रीर पिन्स भागत सथा दक्षिए की तरफ हुआ और राजपुताना तथा गुजरात में विस्तृत हुआ। यीर संबत् की 10 वीं (विक्रम की 5 वीं नदीं) में गुजरात में जैनियों का प्रसार प्रारम्भ हुआ और संवत् की 17 वीं सथा 18 वीं (वि. सं. की 12 वीं तथा 13 वीं) सदी तक गुर्जर भूमि जैन समें का गुरुष रथल बना।

बीर संबत् 1 (बि. सं. पू. 470 ई. नव पू. 527) में जिस रात्रि की नगयान महाबीर का निर्वास हुमा उस रात्रि के पिछले भाग में उनके प्रथम मारापर भी मौतामरताच्या पर हो।। जान तुमा चीरा भिरम, 12 (प्रिंग प. 458 - हे. म. ५, 515) में र मान्य प्रारंत

ा, प्रतम पर्टार शी स्त्रामं र छर्मा (बी. स. । स. 20 तह ति. ह पू. 470 में 450 ई. स. पू. 527 में 507 ) उनके द्वारा प्रवर्तमान स्थि हुमा गच्च का नाम 'निर्मास्थ' पटा जो साठ पाट तह घटा।

सुधमंत्रियामी जैन शासन के समर्थ उपोलिपत थे। हिंसा के निवास के लिए भगीरथ प्रयत्न किया । उन्होंने 12 प्रागमों की रुपना की । भगवर महाबीर और भी मुधमा स्वामी के काल में, कोशी कोशल आदि 16 महा राज्य लिच्छवी विदेही और मुल्ल सीन गुगुसन्त्र राज्य थे। लिच्छवी से बु<sup>स</sup> 9 संघों का एक संघ राजा था जिसकी राजधानी विशाला थी, जिसका मुल नायक महाराजा चेटक भगवान महाबीर के मामा थे। महाराजा चेटक ग्रीर लिच्छवी राजा परम जैन थे। विदेही की राजधानी मिथिला थी। भगवार महाबीर ने 12 चातुर्मास विशाला में श्रीर 6 चातुर्मास मिथिला में किये। मध्य भारत में उस समय कुल मिला कर 7707 गए। राज्य थे। वीर संवत् 1 में श्रवन्ती नगरी ( उज्जैन ) के चन्द्र प्रद्योत राजा के पौत्र पालक का राज्या-भिषेक हुआ श्रीर इस राज्य का वी. सं. 60 (वि. सं. पू. 410 — ई. स. पू 467) में उच्छेद होकर नव नन्द राज्य की स्थापना हुई जो वी. सं. 215 ( वि. सं. 255-ई. स. पू. 312 ) तक चला । तत्कालीन पाश्वेनाय संतानीय श्री केशी गराधर थे जिन्होंने महावीर स्वामी के शासन में प्रवेश कर अपने श्रमरा संघ का नाम 'पार्श्वपात्य' रखा। इस गच्छ से वी. सं. 70 (वि. सं. 400-ई. स. पू. 457) के करीय उपकेशगच्छ का प्रादुर्भाव हुआ जिसके छठे आचार्य श्री रत्न प्रभु सूरि वड़े प्रभावशाली हुए। उनके डुपदेश से राजा उहड़ ग्रीर उनके मन्त्रों ने जैन धर्म अंगीकार किया। वे श्रोसिया ( उपकेणपुर ) के थे जिससे 'ग्रोसवाल' कहलाये । श्राचार्य श्री रत्न प्रभु सूरि ने 1 लाख 80 हजार व्यक्तियों को जैन बनाए श्रीर श्री-माल नगर ( भिन्नमाल ) में श्री-माली जैन बनाये। बी. सं. 84 (बि. सं. पू. 386-ई. स. पू. 443) में स्वर्गवास के वाद उनके णिष्य श्री यक्षदेवसूरि ने, श्रपने उपदेण से सम्भवतः यंगाल में जैन बनाये वे 'सराक' कहलाये जो आज भी

धर्म के प्रमुपार्थी माने जाते हैं। भगवाय महाबीर स्वीर सुधर्मास्यामी के व में धनिय बुंड, क्तु-कानुसा, राज-गृही, पावापुरी, सीर्घ स्थल बने । मॉन्यामी भाने 100 धर्म का सामुख्य पूर्ण कर थीर निर्धाण ने 20 वर्ष : (प्रपीत् पि. सं. पू. बंडग-ईन्स, पू. 507) योधा गरे। वी. सं. 84 बि. मॅ. पू. 386-ई. स. पू. 443 ई. ) का चरनी शिलातेख मिला है ममें किया जनपद की राजधानी 'मानामिका' का जिल साया है। मध्या-हा विक्तीह से 7 मील दूर 'नगरी' ग्रापुनिक माम से विस्पात है भीर ध्यामिया तथा निवहूट (निक्तीद ) दोनों औन धर्म के प्राचीन केन्द्र रहे । गार्वनाय परम्परा के 29 वे पट्टबर छा० देव गुमगूरि ( पंचम ती. मं. 27 ते 840 वि. सं. 357 से 370 ) के चतुर्मान के बाद, माघ जुनला S को एक विराट जैन मरमेलन हुमा था. जिसमें कई श्रमण एकदित हुए प्रीर करीय । साम्र जैन धावक धाविकाएँ धी । निनीड़ के राजा वैरसिह ी गम्मिनित हुए थे ।

 श्री जम्मु स्वामी (वी. मं. 20 ने 64—वि. सं पू. 450 ने 406 है. स. पू. 507 से से. है. पू. 463) दूसरे पट्टधर माने जाते हैं । सुधमस्यामी में उपदेश में, ये जम्बुकुमार, प्राट नवोडा विवाहित पत्नियों घीर विगुन धन (99 करोड़ सोना घोहर) छोड़ यर साधु बने । ये अंतिम केवली घीर अंतिम मोंधागामी हुए है। यी. मं. 64 (वि. स. पू. 406-ई. स. पू. 463) में मधुरा नगरी में इनका निर्वाण हुन्ना। ये चौदह पूर्वधर थे। उनके समय में, सरकातीन राजा समाद् श्रीण्य (विवसार) कोण्यि (प्रजातणमु), उदावी भीर श्रीमिक के पुत्र श्रभवकुमार विश्वमान थे। अद्रोक्यर तीर्व कच्छ प्रदेश में वीथं स्थान माना जाने लगा ।

3. श्री प्रसवस्वामी (वी.सं. 64 से 75-वि. सं पू. 406 से 395--ई. सं. पू. 463 से 452) ने श्री जम्बुकुमार मीर उनकी प्राठ स्त्रियों के संवाद गुनकर, 499 औरों के नाय जिनके ये सरदार थे, जैन धर्म में घीका ग्रहण मी । ये महान ग्रुग प्रधान से । त्याग, तपस्या ग्रीर संयम के धोरी थे । उनके

<sup>ी.</sup> मुनि ज्ञान मुन्दर : "भगवान पाण्येनाय की परम्परा का इतिहान'-💢 🐣 जिल्हा । मुक्ट 785 😘

4. सार्व शी भएमभन सूरि (वी स १० स १० स १० स १० स्थान १० स् शी ति. सं. पू 372 व है स पू 482 में है. स पू 329) ता के समार है शी प्रभारतामी के योग जिल्ला न होने में, राजपुर के लिया-पूर्ण कर की दीक्षित कर पूर्ण रणापित किया। जग शी भैंगंभन गरि में है त्या उसकी रती गर्भनाथी थी। पुत्र का जन्म होने पर, उसका है कुमार' रखा गया जिसने ध्रवने पिता की योग यह उनमें दीक्षा व पिता में बाल मुनि की सामु 6 महीने की श्रेष भागकर थी. मं, पू 388-ई. सं. पू. 445) के लगभग शी दणवैक्तिक सूत्र हू यह सूत्र श्रमणों के लिये, सानु जीवन के पालने के लिये उपगं है शीर स्वाह्माम में श्राण भी जनता है।

- 5. श्री गयोभद्र गूरि (थी. स. 98 से 148---ि 322--ई. सं. प्. 429 से 379) पाँचवें पट्टबर श्रीर
- 6. श्री संभूतियिजयजी (वी. सं. 148 स् 322 से वि. सं. पू. 314—ई स. पू. 379 से ई. स् धर हुए और उनके बाद सातवें पट्टधर श्री भद्रवाहु
- 7. श्री भद्रवाह स्वामी (वी. सं. 15)
  314 से वि. सं. पू. 300—ई. सं. पू. 371
  श्रुतणानी हुए हैं जिन्होंने व्याश्रुत कल्प, हैं
  स्यवहार सूत्र की रचना की । ये चौदह पूर्व ध हैं
  के रचयिता है जो स्तीत्र जैन णासन के कब्दों
  श्राता है श्रीर इसका पाठ भी किया जाता है।
  मानते हैं कि ये श्रुत केवली श्राचार्य भद्रवाह, ले

पर दक्षिमा की ग्रांर चले गये, परन्तु चन्द्रगिरि के पहाड़ पर पार्ग्वनाथ बन्ती के कन्नडी जिलालेख से विवेचन मिलता है कि प्रथम भद्रवाहु दक्षिमा में नहीं गये; किन्तु द्वितीय भद्रवाहु दक्षिमा में पधारे। ग्राचार्य देवसेन सूरिजी थी. सं. 606 (वि. सं. 136—ई. म. 79) में ज्वेताम्बर दिगम्बर भेद पड़ना मानते हैं ग्रीर ज्वेताम्बर मतानुयायी, श्राचार्य वज स्वामी के बाद वी. सं. 609 (वि. सं. 139—ई. सं. 82) में दूसरे भद्रवाहु के समय से मानते हैं 1² दिगम्बर मत के अनुसार सुधर्मा रवामी से भद्रवाहु की परम्परा में जम्बु, विष्णु, नन्दी, ग्रपराजित गोवर्धन, को बीच में मानते हुए, उनका काल 162 वर्ष गिनते हैं। श्वेताम्बर ग्रीर दिगम्बर दोनों ही उन्हें श्रुत-केवली स्वीकार करते हैं। चन्द्रगुप्त मीय राजा, भद्रवाहु के समकालीन माने जाते हैं। ग्रन्तिम नंद राजा का उन्मूलन कर, चन्द्रगुप्त ने मगध देण पर राज्य स्थापित किया। ग्रन्तिम ग्रवस्था में राज-पाट छोड़ कर प्रभाचन्द के नाम से जैन साधु दने। 3

8. श्री स्थूलभद्रजी (वी. सं. 170 से 215 वि. सं. पू. 300 से वि. सं. पू. 255; ई.सं. पू. 357 ई. सं. पू. 312) नवें नंद राजा के मंत्री शकटाल के पुत्र थे। गृहस्थपने में 4 माम वैण्या के घर में रहते हुए, अपने पिता की मृत्यु से, वैराग्य में तल्लीन होकर संमार छोड़कर सुधर्मास्वामी के शिष्य वन गये। ये दस पूर्व सार्थ और 4 पूर्व अर्थरिहत जानते थे। उनके समय में 11 अंग तथा 14 पूर्व के जाता श्रमण पाटलीपुत्र पटना में, एकत्र हुए और उन्होंने कण्टस्थ आगमों को लिपिबद्ध करने का महत्ताम प्रयास किया। ये जैन जगत में महान कामविजेता माने जाते हैं जिन्होंने, गृहस्थ जीवन में कोणा वेण्या की रंगणाला में अपना चातुर्मीस विता कर, उसको प्रतिवोध किया। उन्होंने नंद वंण के अन्तिम राजाओं को भी जैन धर्म का उपासक बनाया। चन्द्रगुप्त का स्वर्गवास वी. सं. 230 (वि. सं. पू. 240—ई. स. पू. 297)

31

1 %

ġ.Ş

اثنته

3.1

那

\$19.5°

मार्गि

<sup>1.</sup> जैन सिद्धान्त भास्कर पृ. 25

<sup>2.</sup> जैन परम्परानो इतिहास भाग पहलो : लेखक त्रिपुटी महाराज ...प. 315-316 वर्षा १९००

<sup>3.</sup> Vincent Smith's History of India Pp. 9-146. . .



श्रुति के बाधार पर संप्रति के निर्मास कराये हुए माने जाते हैं जो वास्तव में र्यन प्रशोक सम्प्रत जाता या ध

10, मार्थे सुद्द्वित सूरिके जिथ्य सार गुरिशत सूरि सीर मार सुप्रतिमुद्ध सूरि मे जो कांगडी नगरी के निवासी होकर समे भाई थे। इनका काल की. से 292 वि. से पू 178 ई. स. पू 235 से माना जाता है। उन्होंने उद्योगित की पंत्रही पर कीटि करोड़ यार सूरि मंत्र का जाप किया। जिससे संग्वान गहाधीर के श्रमण, निर्मं से सीटिकगन्छ प्रसिद्ध हुए।

वी. मं. 330 (वि. सं. पू. 140-ई. स. पू. 197) के बाद खारवेल किंम क्षेण का महान् प्रकाणी जैन सम्राट हुमा जिसने श्री वित्ससह मादि 207 जिनकल्यी साधुमों भीर 100 मन्य साधुमों, कुल 300 साधुमों को कुमारिगरि पर एकच कर जैन साहित्य का पुनरद्वार किया? । यह हाल वहीमा के सम्बद्ध गिर पर स्थित दूसरी सताब्दी के जिनानेश्व में पासा जाता है कि शारवेल ने मौर्यवाल से नष्ट हुए अंग उपाग के चौथाई धाम का पुनरद्वार किया था।

यो. मं. 291 (वि. सं. पू. 179-ई. स. पू. 236) में आयं मुहस्ति के स्वांयान के बाद आचार्य गृग सुन्दर जी को संघ का भार सौपा गया, संप्रति की आ. गुग सुन्दरजी पर प्रमाध श्रद्धा थी जिसके कथन पर जैन संघ के लिये अविस्मरणीय कार्य किये गये। गुजराती इतिहास में लिखा है कि समूचा संप्रति साम्राज्य आ. गुंग्सुनुन्दरजी के इंगित पर संचालित होता था। यही कारगा है कि जंग समय देश अधिक से अधिक अहिमा की प्रतिष्ठा कर गका। थी. सं. 335 (वि. सं. पू. 135 ई. स. पू. 192) में आ. गुग्सुनुन्दरजी का स्वगंवास हुया।

Smith's Early History of India p. 202

I. "Almost all ancient Jain temples or monuments of unknown origin are ascribed by the voice to Samprati, who is in fact regarded as a Jain Athoka."

<sup>2.</sup> जैन परम्परा मो इतिहास, भाग 1 लो । लेखक मुनि श्री दर्णन शामल्लाय विजयजी त्रिपुटी महाराज । पूर. 213

किया है।

श्वासी ने अपने प्रवासों से, वरे-पे रामालों, राजाओं, महारामाओं,
रामनियाने मुन्यामा जनता को उत्तम् कर, उनका आत्म कन्यामा किया
है। श्वापं श्रक्षम अमुग्य महापीर ने,श्वीमाक, नेतक, प्रतीत, उद्यापन सादि राजाओं
आल्या और कामदेव शादि सामाला त्रानियों, वंदनवाला और मुगायती
सादि महिनों और द्वारा समले जाने गुर्मे लोगों तथा चंदकीणिक नाम को

प्रतिनोधित कर उनका उद्धार किया है। भगवान महाबीर की परम्परा में धानामें गुरुन्तिम्हिने, सम्राट सम्प्रति को मपना धगुप्ति बना कर, भारत के बाहर सुदूर प्रदेश में श्रमण संस्कृति का प्रचार किया है। कलिकाल सर्वेश स्री हेमचन्द्रामार्थेशी ने गुजरात के राजा कुनारपाल को परमाहंत श्रमणोपासक

के बाहर सुदूर प्रदेश में श्रमण संस्कृत का अनार किया है। काल काल जनके श्री हैमचन्द्राचार्यओं ने गुजरात के राजा कुनारणान को परमाहंत श्रमणीणासक बना कर, सारे राज्य में श्रमारि (श्रहिंसा) का ऐसा जबरेंस्त डंका बजवा दिया कि सूक जूं तक मारना निषेध था, महा प्रभावक श्राचार्य श्री हरि

विना कर, सार राज्य में असार (किस्से) विना कर, सार प्रभावक श्राचार्य श्री हरि विजय मूरिजी ने श्रपने बननामृत से, सम्राट श्रकबर को श्रद्धालु बना कर, जीव हिंसा निषेध के कई फरमान (पट्टे भीर परवाने) जारी करवाये। इतना ही नहीं, बादजाह श्रकवर जैन धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि मांस मदिरा

से परहेग करने लग गया। ग्राधुनिक समय में स्व. ग्राचार्य श्री श्रात्मारामगी मे, जैन स्नातक श्री बीरचन्द राघवजी को, कुछ महिनों तक, इस संस्कृति का ग्रह्मयन करा, णिकांगो, ग्रमेरिका की विश्व धर्म परिषद् में भेज कर, विश्व में

जैन धर्म की ख्याति प्रकट की । इस प्रकार कई श्रमणों ग्रीर श्रमणियों ने, कई श्रात्माभ्रों का जीवन सफल कर श्रमण संस्कृति को मुख्द ग्रीर सबल

वनाया है। जिनका समावेश इस छोटी पुस्तक में करना सम्भव नहीं है। यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उन्होंने ग्रपने सदुपदेश से कई लोकोत्तर और महान लोकोपकारी कार्य सम्पादन कराये हैं जो भ्राज भी सुवर्णाक्षरों में अंकित हैं।

राजाग्रों श्रीर महाराजाग्रों को छोड़ कर, जैन मंत्रियों श्रीर जैन श्रमणों ने, श्रमनी लक्ष्मी का श्रटूट सद्व्यय कर, संसार में अलैकिक जैन मन्दिर देलवाड़ा श्रावू, राणकपुर, श्रवण वेलगोला श्रादि निर्माण करवाये हैं जो भारत की ही नहीं किन्तु विश्व की श्रमूल्य निधि हैं। ये श्रनुपम मन्दिर श्रात्मोत्यान के श्रमर स्रोत तो हैं ही साथ ही साथ वास्तु श्रीर स्थापत्य कला के क्षेत्र में, भी श्रद्वितीय श्रीर श्रजोड़ हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में, भगवान महावीर के पूर्व, प्रख्यात तीर्थं द्वरों श्रीर शाचार्यों का सूक्ष्म वर्णन करते हुए, भगवस्न महावीर के जीवन श्रीर उपदेश तथा उनकी परम्परा का 2500 वर्ष के इतिहास का सिहावलोकन किया गया है इसके साथ भगवान महावीर का 2500वा निर्याण महोत्सव जो राष्ट्रीय श्रीर शन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया, उनका भी संक्षिप्त वर्णन किया गया है। शन्त भें, शर्बुं द-गिरि (श्रायू पर्वत स्थित भगवान महावीर 2500 वर्ष निर्याण महोत्सव समिति के कार्य विवरण का भी समावेश किया गया है। जिसके द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई है।

स्थानाभाव के कारएा, इस पुस्तक में, संभव है कि कुछ प्रभावक श्रमएों ग्रीर श्रमिएावों तथा श्रावक ग्रीर श्राविकाग्रों का उल्लेख करना रह गया है, फिर भी ग्राशा करता हूँ कि यह लबु पुस्तक, जैन इतिहास के जिन्ना- गुओं के लिये परिचयात्मक ग्रीर लाभवायक सिद्ध होगी ग्रीर भविष्य में भी मृहद् इतिहास लिखने के लिए प्रेरए।।स्पद बनेगी। विषय की विशालता ग्रीर गहनता को दिन्द में रखते हुए, पुस्तक रचना में जुटियां ग्रीर गल्तियां रहना संभव है। जिनको विद्वाप पाठक क्षमा करेंगे ग्रीर भूल-सुधार के सुभाव देंगे तो उसकी ग्रागामी संस्करए। में क्षति पूर्ति की जा सकेगी। इस पुस्तक लिखने में, मुभे जिन ग्रन्थों ग्रीर पुस्तकों से सहायता प्राप्त हुई, उसके प्रऐतार्थों ग्रीर



पुरि हुए जिनके समय में दूसरे कालकाचार्ये और हुए जिन्होंने अपनी बहन सरस्वती के साथ जैन दीक्षा ग्रहण की । सरस्वती साध्वी का ग्रति रूपवती होने से उज्जैन के राजा गई मिल्ल ने ग्रपहरएा किया। कालकाचार्य ने ईरान से माही राजाओं को बुलवा कर गर्द-मिल्ल को परास्त करा श्रपंनी यहने साध्वी को छडवाकर प्रायण्चित देकर गृद्ध किया। गाही राजा जो गक कहलाय गर्द मिल्ल बी. सं. 453-466 (वि. मं. पू. 17-वि. सं. पू. 4, ई. सं. पू. 74-ई. मं. पू. 61) को हरा कर उज्जैन पर वि. मं. 466 से 470 (ति. सं. पू. 4) से वि. सं. प. 1-ई. सं. पू. 61 से ई. सं. पू. 58) तक राज्य किया । शक संबत् भी उन्होंने चलाया या । तदनन्तर कालकाचार्य के भागोज यलमित्र-भानुमित्र-ग्रवन्तिपति बना जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुया। इन्होंने ही विक्रम संबत् चलाया जो बीर निर्वाण संबत् 470 (ई. स. प. 57) की घटना है । कालकाचार्य ने विक्रम(दित्य प्रतिष्ठानपुर ( पालनपुर ) के राजा मात बाहन को ग्रीर ईरान के जकों को प्रतिबोध कर जैन धर्म का उपदेश दिया। कालकाचार्य वी सं. 460 (वि.-भं. प्. 10 - ई. स प् 67 ) के लगभग स्वर्ग निधारे। राजा विक्रमादित्य ने णतु जय का विशाल संघ निकाला जिन विस्व भराये और जैन मन्दिर भी बनवाय थे। तीमरे कालकाचार्य स्वीर हुए जिन्होंने प्रतिप्ठान पूर में सम्राट गालिवाहन की विनती पर पर्यंपण संबत्सरी भादवा जुद 5 से भादवा जूद 4 को कायम की जो ब्रांज भी मानी जाती है।2 इनका समय बीर स बन की पाँचवी सदी (बि. सं. 400 से 453 वि. सं. पू. 70 से वि. सं. पू. 17—ई. सं. पू. 127 से ई. सं. पू. 74) मानते हैं। कोई इनका समय वि. सं. 993 (वि. सं. पू. 523 ई. सं. पू. 466) मानते हैं। महाराजा विक्रम के उंज्जियिनी की राजगद्दी पर श्रासीन

 <sup>&#</sup>x27;जैन परम्परा नी इतिहास'--भाग 1 लो लेखक : त्रिपुटी महाराज ।
 पृ. 224 से 225

<sup>2. &#</sup>x27;जैन परम्परा' नो इतिहास' भाग 1'लो, लेखक त्रिपुटी महाराज पृ. 226-227

वी. सं. 500 (वि. सं. 30 - ई. सं. पू. 27) के ब्रास-पास धानार्य विमल सूरि ने प्राकृतः में प्रसिद्ध ग्रस्थ 'गउम चरियं' जैन रामायग की रचना की । म्राचार्य बच्च स्वामी के शिष्य म्राचार्य बच्चसेन मूरि (वी. मं. 584 में 620-वि. मं. 114 में 150, ई. मं. 57 से 93) हुए। उनके समय में किर 12 वर्ष का दुष्काल पड़ने पर घाचार्य वच्चमेन सूरि दक्षिण <sup>मे</sup> सोपारक पधारे जहाँ पर सेठ जिनवत्त श्रीर मेठानी ईण्वरी के चार पुत्र 1. नागेन्द्र, 2. चन्द्र, 3. निवृत्ति ग 4. विद्याधर ने यी. सं. 592 (वि. सं. 122—ई. सं. 95) में दीक्षा ग्रह्सा की । दुष्काल मिटने पर इन ग्राचार्य के समय में मन्दसीर में तीसरी स्नागम याचना स्नाचार्य नन्दिल सूरि व स्नाचार्य रक्षित मुरि स्वर्गवास वी. सं. 597 (वि. सं. 127 - ई. सं. 70) के संयोजकत्व में हुआ। श्रीर श्रागमों को चार श्रनुयोग 1. द्रव्यानुयोग (इंट्टि-वाद) 2. चरगानुयोग (11 ग्रांग, छेद, सूत्र महाकल्प उपांग, मूल सूत्र) 3. गिएतानुयोग (सूर्य प्रज्ञप्ति चन्द्र प्रज्ञाप्त) ग्रांर 4. धर्म कथानुयोग (ऋषि-भाषित उत्तराध्ययन) में विभाजित किया गया । श्राज इन श्रनुयोगों के प्रमाग

7

7

ڄ

-

से, श्रागमों का अध्ययन श्रीर अध्यापन होता है । दिगम्बर मतानुसार ग्राचार्य

<sup>1.</sup> वही, पृ. 236 से 241

क्षांद्रवाची ने कानती का बार अनुवाद में विभावन किया था। उपनेक धानायं मद्दित गृश्वि चार रिट्यो में भार नुस मीर दुससे नेटाहेश शेले कर ६४ राष्ट्र हुए । सार की धारण गए विश्वमान है, यह कीडिमानग् फीर इसकी आगा चन्द्र कुल गा गिना जाता है। या, क्लीगर में समय में की में में में में में किए में 360 के में 303 हि की में में 840 (जि. में 370 है में, 313) के योज में चीवी कावना महना में हुई। थि. म. 882 (चि. मं. 412-दें, मं 355) में मुख धमरा चैंग्य (श्रिन मन्दिर) में रहते लगे भवति मनवाम सोहबार कर्णा के रहते तमे और धीर-धीर भगवानी यह गये . उस इकार दिश्या मृति भी वनदाम सीक्षण विभिद्वित में रहते पर्वे क्षीर भद्रारक मही जाने नर्ग । यी. म . 833 ( वि. मं : 363-ई. म. 306) के प्राम्पान प्रायद्ध या मन्त्रवादी रण जिल्होंने नव पप्र--1000 ह्लोक प्रमाण न्यात प्रस्त की रचना की । भी.यः 974 (वि.सं. 504-ई.सं. 447) के साल पालाभीत्वार में राजा जिलापित्य के सायह पर या धनेत्वर गृति में लघु जग माहाक्य की रचना की। यी म 980 (बि. म. 510-ई. में, 453) में धाना-धामण देवद्विणीण ने जैनायमी की, 500 जैनायामी की यत्नभीनगर दे एकदित कर धानमाँ दी पुरुषारुष किये पर्पात उनके मुख में प्रयोग परे हुत् दालयों के पाट की निश्चिय किया जिसकी मध्यक्षता मानार्य नागाजुँ व ने की । इन्हीं देवदियाग क्षमा श्रमण के समय जैन धर्म के सर्व विरोमित कर्यमुत्र की प्रचम पाचना गुत्ररात के भानत्यपुर में भा, धनेम्बर मुर्टिन देही के राष्ट्रा ध्रावमेन को, दनके इवलोने पुत्र की मृत्यू पर, मीक शमन के लिये भी भी।

ŧ

\*

मूल्य मत यह भी है कि बी. मं. 830 में 840 (विक्रम मं. 360 से 370-ई. मं. 303 में 313) तम. ब्रालावें स्कंदिस सूरि ने महुरा में ब्रांग ब्रालावें नागाईंग ने इसी समय में, बल्लभी में सर्व सम्मत ध्रामम पाठ को पुस्तक रूप में लिखा। स्कंदिल सूरि घाचार्य ने उत्तरा-पभ के जैन ध्रममों को ब्रीट ब्रालावें नागाईंग ने दक्षिण पथ के जैन ध्रममों को एवंदिन कर घोडी घ्रामम सांत्रा की। 'बैन परम्परा नी दिन्हान (नाम 1 लो) पुष्ठ 390-391।

# वी. सं. 1001 से वी. सं. 2000 तक

बी. म<sup>'</sup>. 1010 (बि. स<sup>'</sup>. 540-ई. म<sup>'</sup>. 483) में मेवाड़ के राजा अल्लट का होना माना जाता है, जो उदयपुर में 2 मोल श्राहाट में जाकर रहे । उनके वंशज 'स्राहाडिया' कहलाये जाने लगे । स्रत्लट के पूर्वज, भर्तृ-भट्ट के वंशज वाप्पा रावल थे। वाप्पा रावल ने चित्तींड़ पर मान मोरी को हरा कर बी. सं. 1036 (वि. सं. 566-ई. सं. 509 के लगभग) मेवाड़ का राज्य स्थापित किया था।<sup>2</sup> वाप्पा रावल के पूर्वज, वी.स<sup>2</sup>. 845 (वि. सं. 375-ई. सं. 318) में वल्लभी के भंग होने पर मेवाड़ ब्राये थे ग्रीर वल्लभी के राजा ग्राद्य शिलादित्य के वंशज थे जिसमें से राजा गुहसेन-गुहिल (गुफा में जन्म होने से) के नाम से 'गहलोत' भी कहलाये। ये राजा

जैन धर्म का इतिहास-लेखक मुनि श्री सुणीलकुमार जी । पृ. 159 से 175

जैन परम्परा नो इतिहास (भाग 1 लो) लेखक त्रिपुटी महाराज । पृ.358



.

1.4



- 4.

#### 🚅 हेमचन्द्राचार्य ग्रीर कुगारपालः

्त हैमसरद्वारानं हुए जिस्सा जन्म सी. सं. 1615 (जि. सं. 1145-ई. स. 1088) घोर स्थर्गवाम बी. सं. 1699(जि. स. 1229-ई.स. 1172)में हुण धान्म जीनस्थान बी. सं. 1699(जि. स. 1229-ई.स. 1172)में हुण धान्म प्रत्याव जैनासार्थ, विधा के प्रमुख्य भंडार सीर एक 'जंगम विध्य- कि बालग' माने- जाते हैं। जनका प्रभाव मुजरात के राजा कुमारपात पर विध्यास्थ माने- जाते हैं। जनका प्रभाव मुजरात के राजा कुमारपात पर विध्यास्थ माने- जाते हैं। जनका प्रभाव मुजरात के महाद प्रवासक हुए घीर 'परमाहें,ते' हवाधि से प्रतिद्ध हुए, धपके राज्य में पूरी प्रमादि (जीव हिमा के नियंध) को पीदगा करादि यहां तम कि सुम (जू") मारना भी धपराध के जिना जाता-था। राजा कुमारपात की बिजात हुदगता भीर धानार्य श्री की सेम्हति का प्रभाव, गुजरात की धिस्मता घीर भारतवर्ष के डितहाम में की स्थाद सलेकार के रूप में प्रसिद सहेंगी।

हैमजन्द्रानार्यं, अनेक प्रस्पो के भी रचिता थे। उन्होंने तीन कोटि करेग हनीक प्रमाण माहित्य को रचना की। 'निद्ध-हेम-शब्दा-नुशासन' नाम में असाधारण प्रतिभा पूर्ण नयीन व्याकरण के रचिता थे। शब्दानु- शामत के साथ-साथ छत्दानुशासन, काव्यानुशासन और तिमानुशासन की रचता की थी। उसके प्रतिरिक्त उन्होंने 'कुमारपाल चरिय' (प्राकृत), 'हिश्यय' महाकाव्य ('मंस्कृत) अभिधान चित्रमाण, तिपव्दि श्वाचा पुरुष चित्रम, योग शास्त्र, प्रमाण मीमांना, प्रध्यात्मोपनिषय्, बीतरागत्लोप्र, 'चित्रम, योग शास्त्र, प्रमाण मीमांना, प्रध्यात्मोपनिषय्, बीतरागत्लोप्र, 'चित्रमंत्रन, परिशिद्ध-पर्य आदि कई प्रन्थों का निर्माण किया। पिट्संन ने प्राचार्य हेमचस्त्र को आन का समुद्र कहा है।2

बीर संबन् की 17वीं (बि. मं. की 12वीं) सदी में विधि पक्ष प्रवर्तक प्रा. श्री जितवल्लभमूरि हुए जिन्होंने चैत्य का त्याम कर नवांगीवृतिकार श्रमपदेवसूरि में पुनः दीक्षा लीं। बी. मं. 1634 (बि. म. 1164—ई. स. 1107) में श्रोपना काव्य संघ-पर्ट्ट निसीड़ के जिन मन्दिर की दीवार पर

م جبي

<sup>्</sup>री जैन धर्म का इतिहास, मुनि श्री मुक्तीलकुगारजी. पृ. 240

<sup>2 &#</sup>x27;Acharya Hemchandra is the ocean of knowledge. Peterson

\*: 11111 9 11 11 11 9 : 4. 4 1 · · · / / 1 · · the state of the state वित्र हो ५० व्यव विद्या स्थापित ।

पेकादि में विष्यान हथा का अप एक महात किसा झाक हुए है औ हाउट मुजेशन में मुख्यीन के स्व H The वस्तुपाल तेजपाल गुजरात के राजा वीरधवल के मंत्री थे जिन्होंने न जैन धर्मों के श्रादर्भों को मान कर सम्पूर्ण जनता की समानता-पूर्वक सेवा ्र की । वी. सं. 1758 (वि. सं. 1288-ई. स. 1231)में विण्व-विख्यात लूगा वसिंह के नाम से विशाल कलामय संगमरमर के मन्दिर का निर्माण कराया। न इसके निर्माण में 12 करोड़ 53 लाख का सद्व्यय होने का श्रनुमान किया जाता है। इस मन्दिर में भगवार नेमिनाथ की कसौटी की जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा ुं उनके गुरु विजयसेन सुरि ग्रीर उदयप्रभसूरि द्वारा कराई गई थी। विश्व के 👔 इतिहास में जन सेवा के कार्यों में श्रदृट द्रव्य का व्यय करने वाले महापुरुप विरले हो मिलेंगे। वस्तुपाल, ग्रनुपम दानवीर, श्रद्वितीय प्रजापालक, ग्रौर कुशल महा रं मंत्री था। वह बीर योद्धा नीति-निप्रा, कला-प्रेमी ग्रीर साहित्य-रिसक महाकवि था। ग्रा. उदयप्रभ सूरि ने 'संघपति-चरित्र' ग्रीर 'सुकृत-कीर्ति-कल्लोलिनी' ग्रंथ लिखे हैं। वे श्रौर विजय सेन मूरि प्राचीन श्रपश्रंश गुजराती ्त के उत्तम रचनाकार गिने जाते हैं।

वीर संवत् 1783 से 1785 (वि. सं 1313 से 1315-ई. स. ्री 256 से 1258) में भारत के तीन वर्षीय दुष्काल में जैन श्रावक कच्छ देशीय भद्रे श्वर का श्रीमाली सेठ जग्रु हुणाह ने मगध से गुजरात व गुजरात से राजस्थान प्रदेश तक के दुष्काल पीड़ितों के लिए इतना अन्न वितरण किया कि इस महापूरुप का आदर्श अमर हो गया। उन्होंने एतदर्थ 112 दान-मालाएँ और पानी के लिए प्याऊएँ खोली व 'जगजीवन हार जगहु' कहलाए।2

वी. सं. की 19वीं शताब्दी (वि. सं. की 15वीं शताब्दी) में देवेन्द्र सूरि ग्राचार्य हो चुके हैं। उन्होंने 'कर्म-ग्रन्य' ग्रौर 'श्राद्व दिनवृत्यादि' ग्रनेक ग्रन्थ लिखे हैं। उनके सदुपदेश से मेवाड़ के वीर केसरी समरसिंह ग्रीर उनकी माता जयतुल्ल देवी ने चित्तीड़ पर 'ण्याम पार्श्वनाथ का मन्दिर' निर्मारण

ŕ

<sup>&#</sup>x27;जैन परम्परा नी इतिहास' '(भाग तीजो) लेखक त्रिपुटी महाराज पृ. 305 से 308

<sup>&#</sup>x27;Jainism in Rajasthan' Dr. K. C. Jain. p. 214-218

<sup>2</sup> वही पृ. 311,

t trustau

tath white

4 300-

है ब्रिडिटिट बार्गा । येथ्य मोरवस्त् हे महाराज उपनित्त स्व मंत्री उन्होंने 700 पुरायम, इन जिन मोरवर जिससे में मोरवस्त में पी गाँ। 10 कि. में 1380-दें में, 1377 के समस्य कि साम राम सम्बोध गाँ देवरी समस्य विद्यास जिन महिद्य की थां, विस्थान वर्षों गाँ 36 हजार विद्यों समस्य विद्यास जिन महिद्य की थां, विस्थान वर्षों गाँ 36 हजार विद्यास स्वीत प्रक्रियोग्य समस्य समायक धर्मभोग सूर्य में हो

भीर राजारों 1900 ( विषय की 15भी नदी के पुत्रीयें ) में गुत्राय द में विषयत सामाने दिश्वकृत्व गृति ( दादाकी ) हुए जो वहे विद्यात अपने हैं ) दाविन किया में समीवदेश देशक की धर्म का भागी प्रमास त. गोब पुत्रा निवासी की भी स्त 1822 (वि. स. 1352 ई. स. 95) ने कार्यवासी हमुको साल भी में यहत पुढे जाते हैं।

भीर हाताच्या 1400 (विद्यम मी 15 भी मधी) में दिसम्बर हुवंस ऐसे विद्यम कार्यक ने नेसि सर्वित्र स्थीर सम्ब सुरुग्ध हरित्समन्त की कार्ति स्राध्यम से, दिसम्बर रणम से नार्यक विभी जिनके साम <u>विद्यास कीर्यक</u> रसा प्रवर्तन्त्र, 'सुनंदा, 'प्रतिर्दा किंग्ड' है। में सर्वजन भीर कमदी भाषा द्वाना से। बीर सर्था 1900 (विद्यम की 15की जनास्त्री के उत्तराखें) जिनक्षम सुनि से दिल्लीयनि महस्द तुम्लक सी प्रभावित विद्या पर्य रिपद-प्रतिद-दास्त्रम सम्य निद्या।

दीर गंवत की 20वी मनाकों (शिवम मते 15वी नदी) में निक्यात अमें गोमगुद्द गुरि धौर मूनिएटर मुरि हुए हैं। पूर्वाचार्य श्री गोम-दर गुरि महान प्रभावक बाधार्य हुए हैं। उनकी बामनाय में 1800 गए थे। मेनाए के महारामा मोकन भीर गुम्भा उनके भक्त से। मबसे एनतम इनमें दो इनके मुगर में हुमा यह या प्रदेशत राजकपुर जैन मन्दिर प्रक्रिया को थी में. 1966 (जि. मो. 1496-ई मो 1439) में उनके रा हुई 12 ब्रप्रतिम कर्या-पुक्त रामाकपुर का जैन मन्दिर जिमको 'बीनोवस

यहा. पूर 3: 4-318

<sup>ं</sup>जैन परस्परा नो इतिहास' ( भाग तीजो) . वित्रक थिपुटी महाराज. इ. 372

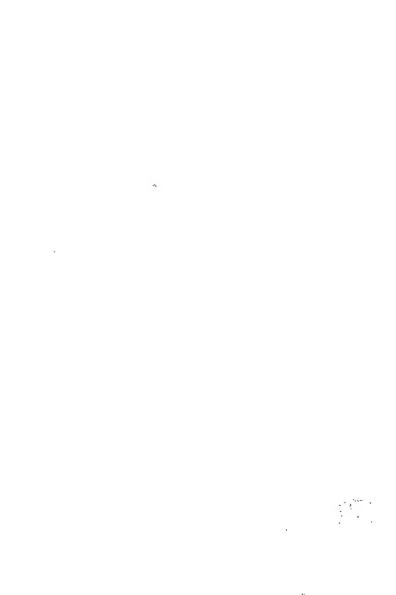

र ्री. सं. 1978 (वि. सं. 1508— ई सं. 1451) में लुंकामत वाद में दूदक् (खीज) वृत्ति के कारमा दूदियाँ पन्थ कहलाया) लोकाणाह - प्रयुत्त किया । लोंकाशाह, यति शानसुन्दरजी के पास लहिया शास्त्रों की ुस्तिलिखित प्रतियाँ बनाने वाले थे। उन्होंने श्रकाल पीड़ितों की तन, मन, र<sup>न</sup> से सेवा की श्रीर एक श्रादर्ण पृतस्थ गाने जाते थे। जैन धर्म के मूल तथ्य ्री खोज करके जिन प्रतिमोत्यापन में विश्वास रखते हुए दया धर्म का प्रचार गवक. लखमणी श्रीर भाराजी की सहायता से किया। यी सं. 2001 वि. सं. 1531-ई. सं. 1474) से गुए। पूजक धर्म विस्तार प्राप्त करने गा। लोंकागच्छ (लोंकामत) के प्रथम वेशधारी साधु भाराजी हुए श्रीर ानसे वी. सो. 2003 (वि. सी 1533-ई. सी 1470) में विषधरों की त्पित्ति हुई। नोंकाशाह के 400 णिष्य थे। वी सं. 2038 (वि. सं. 568—ई. सं. 1511) में लोंकागच्छीय वेषधारी रूपजी, बी. सं 2048 वि. सं. 1578—ई सं. 1521) में लुंपक वेणधारी जीवाजी ऋषि, ग़ि. सं. 2057 (वि. सं 1587—ई. सं. 1530) में लुंगक मती वृद्ध वर सहजी, बी<sub>.</sub>सं. 2076 (बि. सं. 1606—ई सं. 1549) में लुंकामत हें दृढ़ वर सिंहजी प्रसिद्ध हुए हैं। लीकागच्छ का शनै: ग्रनै: देश में प्रचार था। गुजराती लोकागच्छ, बड़ौदा, सीराष्ट्र, गुजरात तथा कच्छ मे विस्तृत [मा, नागौरी लोकागच्छ, राजस्थान, देहली प्रदेश में फैला ग्रौर उत्तरार्ड, जिब, पेप्यु, पश्चिमी पंजाव (पाकिस्तान), उत्तर प्रदेश में प्रसास्ति हुआ। स मत के पूज्य पाँच 1 पू० जीवराजजी, 2 पू० श्री लवजी ऋषि, 3. श्री धर्मसिहजी, 4. पू० श्री धर्मदासजी श्रीर 5 पू० श्री हरजी ऋषि हुए जिनका और उनके मुख्य शिष्यों का वर्णन धार्ग किया जावेगा। वी सं. 2040 (वि. सं 1570—ई सं. 1513) में लॉकागच्छ से बीजा नाम के प्धर से, बीजा-मत की उत्पत्ति हुई जिसको 'विजय-गच्छ' कहने लगे ।

माधुनिक काल (वीर सं. 2001 से वीर सं. 2500 तक)
वी सं. 1001 से वी सं. 2000 (वि सं 531 से वि. सं. 530—ई. सं. 474 से ई. सं. 1473) तक के लम्बे समय में जैन धर्म के विहास में, कई जैन तीथों को स्थापना हुई ग्रोर प्राकृत, संस्कृत और अपन्न श

177 g

्रश्री हीर विजय सूरि प्रकारक घोर प्रदशत जैन श्रमण हुए जिनको बादणाह ≝प्रकर ने 'जगत्गुरु' के विरुद्ध से अलंकत किया । आ. श्री हीर विजय सूरि का हे शतमे बी.से 2053 वि.सं. 1583 ई.स. 1526 भीर दीक्षा वी.सं. 2066 ुर्वि सु. 1596 ई स. 1539 में हुई। धकदर वादगाह ने धागरा में जब <sup>६ हरीको</sup> श्राविका के छह महीने की तपस्या करने पर बहुमान करने के लिये अवरपीड़ा ( धार्मिक जैन जुनून) देगा तो उनकी श्राविका चंपा के गुरु ग्रा-हरीर विजय सूरि के दर्शन कुरने की जिल्लासा जापृत हुई। उन्होंने प्राचार्य नो की गुजरात से फतहपुर गीकरी मुखाया जहाँ पर प्रथम दर्शन होने पर ्रत्यादशाह बहुत प्रमाबित हुन्ना । उस समय प्रात्यार्थ श्री के साथ 67 मुनि पे क्रियोर उनमें प्रमुख महोवाध्याय प्रान्तिचन्द्र गरिए स्रोर महो. भानुचन्द्र गरिए हों । 4 वर्षे तक अकबर को प्राचार्य श्री ने फतहपुर विराज कर धर्मीपदेश ्मुनाया ग्रीर चैन घासन के लिये पशु पक्षियों का जिकार, मांसाहार ग्रादि ुःचेर्द कराया यहां तक कि स्वयं गन्नाट अकबर ने जो प्रात: 500 चिडियों द भी जिल्लाक्षों का कलेवा करता था यह बन्द कर दिया। छः महीने तक के <sub>कर्</sub>तिए यमारि (घहिमा) का फरमान ब्राचार्य थी ने निकलवाया तथा ब्रन्य भी हर् जैन तीर्थ सम्बन्धी प्रनुज्ञा-पत्र जारी कराये और जिल्ला कर माफ कराया । नी. सो. 2110 (वि सो. 1640-ई स 1583 ) ने पतहपुर मीकरी में ्रिया होर विजय मूरि के मिष्य पं. भानुचन्द्र गिए। को 'महोपाध्याय' का विरुद दिया। कहा जाता है कि अन्त में अकबर ने आचार्य श्री के उपदेश से ूर्निसाहार् मी बन्द कर दिया । इस विषय में प्रसिद्ध इतिहासकार विसेन्ट ए. ुर्निमय के णब्द उद्धृत करना उपयुक्त होगा।

، بيني ं 'उसने मांसाहार बहुत कम कर दिया ग्रीर करीब करीब उसका ि उपभाग विस्कृत छोड़ दिया । अपने जीवन के पिछने वर्षों में जब वह जैन यभाव में आयो i" :

्रिकन्तु जैन साधु ने निःसस्देह, वर्षां तक लगातार श्रकवर को उपदेश हैं। पुनाये जिससे, उसके चरित्र पर भारी प्रभाव पड़ा श्रीर उन्होंने उनके , 1ş

St. S. Alexander



हा ते हैं। सार होत विजय सूरि की तरह था. जिनवस्त्र सुरि (खरतरगन्छ ) ने भी फुरमान जारी कराये नसाइ ध्रकवर से, जिसने उनका उपवेश नाहोर ेर की भूना था। अस्तव नसाट धनवर से, जिसमें उनका उपदेश नाहोर होते की मुना था। उसी प्रकार बादशाह धनवर ने ग्रा. दिजयसेन सृति को नाहोर होते की पुस्ताकर धर्मीपदेश सुने और काली-सरस्वती का उनको विरुद्ध भी दिया। ्रहार विकास स्वर्भवाम यी. में 214। (वि. में, 1671 - ई. म. 1614) में हर्मके हुमा था। उन्होंने 4 लाग जिन वियों की प्रतिकार की ग्रीर प्रसिद्ध जैन सीर्थ हर्लाहें के तार्वा शेमेक्वर, मिद्धालय, पंचासर, राग्यकपुर, कुंशारियाजी, बीजापुर क हुन है आदि तीवों का बीगाँदार ध्रपने समय में करवावा था। सम्राट् जहांगीर ने मोडवाट में ग्रा. विजयदेव सूरि को बुलवा कर क्षा है। कि

इस्टर पर्वे उनके उपदेश से प्रमन्त होकर, "जहामिरि महा तथा" के विरुद्ध से उन्हें ने मुक्ति अर्थकृत किया । उसी प्रकार मेवाइ के रागा जगतिमह प्रथम वी से. 2098— (वि में 1628-ई न. 1571 से बी. मं. 2122-वि मं. 1652-ई. म. हाइक र (14 स. 1028-इ. स. 1071 स. वा. स. 2122-14 पार्चनाथ के भेले के कि हार्क हैं। 1595) ने इंदरपपुर में धर्मोवदेश उनसे मुनकर यरकाणा पार्चनाथ के भेले के र को प्रति । विश्व पूर्व विष्णुर से धमापवन जात कुराम विश्व । स्व दर्ज <sup>महि</sup> दिन पीप विद : 0 के प्रवमर पर माप्री-कर माफ किया, राज्याभिषेक दिवस,

ल्लुका । वन पाप ।यदः U क श्रवसर पर यात्राच्यार माफा क्या, राज्यामयका प्रयक्त कृतिक होत् जन्म म.स. श्रोर भाद्रपदः में जीव हिसा बन्दः की, प्रसिद्धः पीछोला श्रोर ्राप्त कार आर भादपद म जाय हिसा बन्द का, आसड पाछाला आर । हार्केट विद्यसागर भीलों में मछलियों का प्रकृता रोका और मिचद दुर्ग पए रासा । केर के क्षेत्र काला म मछालया का पकड़ना राका आर माचद दुग पर राहार क्षेत्र कि श्रुभा द्वारा निर्माण करावे हुए चैत्यान्य का पुनस्द्वार किया ।! को मो. 2202 (यि. मो. 1732-के. स. 1675) में मेवाड़ के राहा

ेराजिंसह के मन्त्रों दयाल लाह ने राज नगर में दयाल लाह का किला सीर्यं का निर्माण कराया घोर उसमें चतुर्मुंग भगवाम ग्रादीण्यरजी की मूर्तियो

इत्य <sup>हर्ना</sup> का प्रांतच्छा कराइ । इत्या <sup>हर्ना कि हो</sup>ें प्रांचार्य विजयसेन सूरि के प्रणिष्य श्री केसर कुलल ने श्रीरंगजेव धादनाह के पुत्र बहादुरलाह और दक्षिण के सूवा नवाय महम्मद सुमुफखान

हरा. क्रिक्टी को प्रतिवोध कर, दक्षिण में प्रसिद्ध कुल्पाक तीर्थ का जीर्गोद्धार करवाया ।

हार करें हुं विजयदेव मृरि धालार्य के प्रणिष्य था, विजयरत्न मृरि ने वी. सं. 2234 গোলে কিন্তু (বি মা. 1764-ई. सः 1707) में नागीर के राणा ग्रमरसिंह को ग्रीर

प्रभागच्छ श्रमण वेश वृक्ष' (पुस्तकाकार बीजी ग्रावृत्ति ज्ञानात्त्र होटालाल ग्रहमदाबाद पृ. 60 मे 62 । 'श्री त्पागच्छ श्रमण वेश वृक्ष' (पुस्तकाकार बीजी श्रावृत्ति गुजराती)

प्राचित कर्षा के विश्व कर्षा करिया कर्षा कर्षा कर्षा करिया कर्षा करिया कर्षा करिया करिया करिया कर्षा करिया करिया

विषय भूषिणी, को विजयवाय स्विती मादि से कनेत वालमुनी, नाही की करेती देना किया करी मादि से का प्रतिस्थित है। सि की भी प्रतिस्थित है। देना की स्वित्री के सि क्षित है। इस कर की से सि सि किया है। इस कर की से सि की किया है। का सि के किया है। का सि की किया है। का सि की किया है। का सि की किया है। विश्व की सि का सि की किया है। विश्व की किया की सि की किया है। किया है। विश्व की किया है। किया है। की सि किया है। किया है। किया है। किया है। किया है। किया की किया है। किया

ं .. - 25 वी मीर भणाव्यों में पढ़े महात यालाये हुए है जिन्होंने इस ्युंग ने धर्म प्रचार पॉल धनार में महार वागदान दिया है। नदन प्रथम श्री मीत्रवादकी मन्त्रास (श्री मुक्ति विजयकी) कार्य है जिल्ली यो. गः , 2401 - (दि. मे. 1931-र्न. म. 1874) मधिनी वाली नामा को । भारत ्र की बारवेरी नगरी बन्धरी में शर्म का अहुत, वीने में पहला करने वाले और ु बिरास धर्म युद्ध की मृद्धि करने वाले ध्रममा हुत् हैं। उनका स्थावित वी. त<sup>्में, 2433</sup> (जि. में, 1963-ई. स. 1906) में हुम्म था। सोगनिष्ठ श्री क्षे बुदिनागरकी महाराज की दोक्षा थी र. 2427 (वि.स. 1957-ई. न.1900) ू श्रीर हवर्गगमन थी. में: 2451 (वि.सं. 1981-ई. ए. 1924) में हुमा वे एक ु इतम बोगो,नाहित्य के विभिन्द पितासी,पाध्यातिमक झान के अपूर्व निधि घोर े की संस्थात के प्रहित्यों अतिनिधि में जिल्होंने 125 प्रपूर्व प्रस्थों की एतता की । उनके शिष्य प्रध्यात भारमारामजी महाराज ये जिन्होंने वी. मं. 2402 (बि. में. 1952-ई. ম. 1875) में श्री पृष्टेराजजी महाराज में दीक्षां ली ्रिकोर विश्वतानन्य-मूरिजी सरीके विश्वतात हुए। जन्म संस्कार से सिसया धर्म प्राप्त सहित्र के । उन्होंने जैन धर्म की जिल्ला रक्षा की उसनी किसी धन्य ने र वहीं की । शिकामी (ब्रमेरिका) में 'विश्व धर्म परिषद्' में बीरचन्द राघवजी एक जैन स्नातक-को भेज कर निश्व में जैन धर्म की प्रमिद्धि की। वे विवे वुद्धि के धनी छोर अपूर्व अभ्याम शक्तिधारी थे। संप्रदाय, मत-मतात जुदा पड़ कर पंजाब में सद् धर्म की प्ररूपगा की। 'जैन तत्वादर्ण,' 'प्रज्ञ तिमिर-भास्कर' 'चिकामो प्रश्नोत्तर' स्नादि सुन्दर प्रन्थों की रचना व पाश्चात्य विद्वानों पर उनकी प्रतिभा की अजीव द्याप पड़ी थी। बी. 2423 (वि. सं. 1953-ई. स. 1893) में उनका स्वर्गवास हुमा। पंजि की श्री विजय वल्लभ मूरिजी को बी. सं. 2414 (वि. सं. 1944-स. 1887) में 21 साधुश्रों सहित दीक्षा दी थी।

श्री विजयदान सूरिजी (दीक्षा वी. सं. 2416-वि. सं. 1946-ई. 188). और स्वर्गवास वी. सं. 2462-वि. सं. 1992-ई. स. 1935 प्राधुनिक श्रमण् इतिहास में श्रमण्य माने जाते हैं। व्याकरण, काल ज्योतिष, न्याय के निपुण विद्वान थे श्रीर श्री वल्लभसूरिजी शिक्षा भें कला के प्रेमी तथा समाज-सुधारक श्राचार्य हुए जिन्होंने वम्बई में महाबी जैन विद्यालय स्थापित किया। उनका स्वप्न जैन-विश्वविद्यालय स्थािक करने का था, जो साकार नहीं हो सका। फिर भी उन्होंने पंजाव में विश्विध प्रमार्थ किया श्रीर कई शिक्षण संस्थाएँ उनके उपदेश से स्थापित हुई।

याचार्य विजय नीति मूरिजी एक संगठन प्रेमी ग्राचार्य हो गये हैं। जन्होंने चित्तीड़गड़ के तीर्थ 'सतवीस देवरा' का जद्वार कराया। इनें श्रितिक्त श्री विजय लिंध सूरिजी, श्री विजय यतीन सूरिजी, श्री विजय कावण्य सूरिजी, श्री विजय कावण्य सूरिजी, श्री विजय कावण्य सूरिजी, श्री विजय कावण्य सूरिजी, श्रि विजय कावण्य सूरिजी, श्रि विजय कावण्य सूरिजी, श्रि महाराज—जी दर्शन जान न्याय—विजयजी—ग्रादि विणिष्ट श्रमण है णासन की प्रभावना की है। णास्त्र विणारद् श्रा. विजयधर्म सूरिजी है जिन्होंने जैन साहित्य क्षेत्र में अनेक ग्रावण्यक सेवाए श्रदान कर जैन विद्यान् णिष्य रतन-मृनि न्याय विजयजी, मुनि विद्या विजयजी, मुनि ज्यान विजयजी ने भी कई पुस्तकें लिख कर जैन साहित्य की सेवा की है। पुरातत्व श्री पुण्यविजयजी, मुनि श्री जिनविजयजी, श्री कल्याणविजयजी को भी स्त्रा जिन्होंने प्राचीन जैन शास्त्रों का सकता जिन्होंने प्राचीन जैन शास्त्रों का गहन श्रद्ययन कर श्रमत श्री है। भारत प्रसिद्ध जैसलमेर जैन ज्ञान भण्डार के तीर श्रमत प्रस्त्र जैसलमेर जैन ज्ञान भण्डार के तीर श्री स्त्र प्रस्तिक जैसलमेर जैन ज्ञान भण्डार के तीर श्री स्त्र प्रस्त की स्त्र प्रस्त्र के तीर स्त्र प्रस्तिक जैसलमेर जैन ज्ञान भण्डार के तीर स्त्र प्रस्तिक जिल्ला कर जैसलमेर जैन ज्ञान भण्डार के तीर स्त्र प्रस्तिक जिल्ला कर जैसलमेर जैन ज्ञान भण्डार के तीर स्त्र प्रस्तिक जैसलमेर जैन ज्ञान भण्डार के तीर स्त्र प्रस्तिक जिल्ला कर जिल्ला स्त्र प्रस्तिक जैसलमेर जैन ज्ञान भण्डार के तीर स्त्र स्तर स्त्र स्त्

मुद्रीय धर्त हरून विश्वित साम्यो हो विधियह मुद्री नैमार करने पन से प मंद्र, संग्रह पुरुष्टिक प्रदेश को है ।

तैन रहाहो। के धनिक्ति या सुदानावकी, या नामनावजी, ये हर-मीकिदाली, में किस्परासाती, की हो हो उपाध्याय की ही समास केना की किमिनेट साम्बी, या धनमुख्याम कादि की मीहिला नेवा प्रधानीय है। ये प्रित्ति जैन विकाद माने जाते हैं। या मुख्यानाकी की नकामें मुख की टीकां भेट होने हैं। उन्होंने जैन बसेन के बादे में नई दीट क्यानाई है।

मह पाँच भी मुनी । भी नं 2001 में 2500) में (दिगमन जैन अमाने चीन माने में किया है। मी, मी, जी 21 मी मुनी (ति. मी, भी तमभग 16 वी मुनी) में दिसम्बर भी जिन मन्द ने 'मिझान्त मार' भी सातभूपमा ने 'मिझान्त मार' भी सातभूपमा ने 'मिझान्त मार' भी सातभूपमा ने 'मिझान्त मार पांचा' पांचा'

दिगम्बर मुध्यदाय में धाचार मन्यन्धा गायों की रचना की कमी रही है।

हैं इस विषय पर 'मूलाधार' प्रत्य प्रतिद्ध है जिस पर धीर निव्द ने 'धाचार सार',

हैं प्राणाधर ने 'धर्नामृत' सीर सकत कीति ने 'मूलाचार प्रदीप' ननाया।

हैं प्रायकाचार के 'लिए सामनों भेद्र या 'रतन करण्ड' प्रदयात प्रत्य है जिस पर

हैं प्रायकाचार के लिए सामनों भेद्र या 'रतन करण्ड' प्रदयात प्रत्य है जिस पर

रिगम्यर कवियों ने अपभाग, हिन्दी, द्वारी राजस्थानी में प्रत्य महिन्य लाखों क्लोक प्रमाना निसा है। जगपूर स्थित दिगम्बर भट्टारकों की

بمبينة

वि. से 1500 में पूर्व की जननाएं गिलती है। विस्तर व नाहिन नव भ में मिलता है परस्तु हिन्दी में निर्णेष है। दिन्दी में दीनपर कामलीगान म. 18 बी मदी में, 'चिद्रियाम' श्रोर 'मारमाययोक्तम', 19वी मधी वि पं. दीलवराम ने पापुरासा, स्नादि पुरासा और श्लीपाल परित, पं. डॉर ने गोमटसार, विद्धमार, धमग्-सार की भाषा टीका 46000 र परिमास्त में लिसी थो। पं. सदासुख ने 'रतन-फरण्य' (श्रावकाचार) 'तन सूत्र भाष्य' श्रोर 'भगवती श्राराधना' लिखी ।

दिगम्बर श्राम्नाय में भी वनवासी मूल-संग श्रीर नैत्यवानी हो संघ, मुख्य माने जाते हैं। यी. मं. 2042 (बि. सं. 1572—ई. सं. 151 के पूर्व, तारण स्वामी ने तीसरा 'तारण संघ' सेमर खेड़ी गांव (भूत पूर्व ग्रं राज्य के अन्तर्गत) में स्थापित किया और 14 शास्त्रों का निर्माण कि जिन पूजा के विरोध में णास्त्र पूजा शुरू की । ण्वेताम्बरों के यतियों की वि दिगम्बर में भी भट्टारक प्रया का प्राहुभवि हुन्ना वी. सं. 1689 (वि.सं. 1219—ई. तं. 1162) में । श्रा. हेम कीत्ति के शिष्य चारुनन्दि ने, दिनी के वादणाह के कहने से वस्त्र-धारण किया तब से इस संस्था का प्राहुमी हुआ। उनके अनुयायी जिष्य 'बीस पंथी' कहलाए। भ. हेम कीति और की कीत्ति इत्यादि परम्परा वाली हुं डंर के भट्टारकों वाली पट्टावली मिनी है। भट्टारकों की गांदी राजस्थान में चित्तीड़, नागीर प्रादि स्वातीं ही प्रसिद्ध गिनी जाती थी। भट्टारक श्रमण धन का उपयोग भी करने हैं

भट्टारकों के गैथिल्य की प्रतिक्रिया हुई कर्म ग्रन्थों ग्रीर कुन्द-कुन्त चार्य, ग्रा. ग्रमृतचन्द्र, सोमदेव ग्रादि के ग्रध्यात्म ग्रन्थों के ग्रध्यासी कि व्यक्ति, उन लोगों को अनादर की दिट से देखने लगे और स्वयं अध्यात कहें जाने लगे। श्रध्यातम विद्वानों की परम्परा में, श्रागरा के दशा श्रीमाणी पं. वनारसीदास, चतुर्भुंज, भगवतीलाल, कुमारपाल और धर्मदात्रजी, वी. ही 2150 (वि. सं. 1680 ई. सं. 1623) में 'तेरह पंथ' चलाया जिसी श्रपर नाम 'वनारमी मत' है वयोंकि इस परम्परा को पं. बनारसीवार है विशेष वल मिला । इस मत के स्थापित होंने पर, भट्टारक श्रपने ग्रा<sup>प हो</sup>

ें बीता वंदी? कारणांके सदे । से, बीताकाम के मूच मुमानीकामणी में भी में 2288 (fa. ft. 1818-f. ft. 1761) ft ft 2307 (fa. ft 1537- है. मे. 1780) में जयपुर में गमा पण जामान पर्या प्रशासा । ेहरीये क्षीपत्र में जावज्ञीर्षणुकी का वदीनी में साह्यत कर पूजा करना ्रेम क्या था। बी. इं. 2331 में 2340 (fr. म. 1861 में 1870---ीं, सं 1863 के 1813) के मौध में एउचल मीधीय चयपूर निवासी स्टल-संय मेक्सेंग व, क्यमन्त्र में 60,000 सीमीय आगा दीनाम् वताई थी। ं मंत्रीव निवित्, 'पंत्रीक्षा-सूत्र', 'प्रगद-संगत्, 'प्रान्तरांच', 'समय-मात्र' गादि ेंग्राप्त मेंट्यून के बार्शनिक कीर मध्यीर प्राथी की सरल आणा में टीका <sup>के</sup>नवी ।

### <sup>्रि</sup>यानकवासी श्रमेशः

Same.

मूर्व में कोवाधार के लिये यह कहा गया था कि वे एक पृत्य थे। मुख्य कृत मह भी है उन्होंने थी. में. 2006 (जि. में. 1536--दे. म. 1479) हैं सुने चीर्य हुन्सों 5 की हासकी मुनि के पित्य सीमनती है पास बीक्षा सी िंदी। सींगामण्यु युटियामत की जार में स्थानतवासी सम्प्रशास के नाम मे ं रेक्सत हुआ, पांच मुख्य संस्था के परियारों में विभाजित होना पाया जा छ है। ्रायमे ब्राम अमस्य श्री श्रीवस्त्रण ही। महाबाह हुए जिस्तेणे यी. स र् 2045 (वि. सं. 1575—ई. मं. 1518) में शीला ली भी । उनके ममय में ीं रोतेनत वासी वेषः वस्त्रः, पात्रः, मुख्यति, दशोहरूम्, भीर रजस्तामः प्रमास हर में प्रभावित दूधा । रमानर यागी समाज में (1) 32 बागम (2) मृत-पित फीर (3) बैरन पूजा से विभुष्टता यह नुधार किया गया। मालवा धेन हर्द में धर्म जागरण करने का भेग उनकी दिया जाता है। से 10-12 संप्रदायों के मूल पूज्य करें जाते हैं। काठियायां ह के मिला गर्वत्र श्री जीवराज की की हर्द प्रमुख के निष्णु साध्यियों की माल्यता है। उनका स्वर्गवान सी. मं. 2068 ्र (वि. सं. 1598 है, सं. 1541) के करीय हुसा।

<sup>ीः &#</sup>x27;राजस्थान साहित्य की मीरकपूर्ण परम्परा' : प्रमञ्चल नाहरा : प्रकाशक भ्रोमहकार्थ, राधाहारमा प्रकाशम, भन्तरी रोड्, यरियार्थज, दिल्ती, प्र. 113-114

2 पुर्मर महान स्वारण अति पत्रचा कवि हुए जिन्ही स्थानत यागी यीक्षा भी. म. 2164 (fr स 1694 ) में 1637) में हुई 1 कुल अनुप्रास्थितः सम्प्रदायं सबसे। यहाँ सहपाः में है १ जनको प्रस्पर्य में बी. सं. 2189 (वि. स<sup>°</sup>, 1719 - ई. स<sup>°</sup>, 1662) में भी धमर्रागड़ी धानार्थ समर्ग विद्राम्,उदारः, प्रताननकार हुए । तिरु भूगनमान पीम के साथ उसका त्यारयार सुनसे थे। बीरंगजेव वादशात के पुण यताद्रशात व लोधपुर के राज्य के सरकालीन दीवान श्री सीचनस्यजी भण्डारी धमस्य भक्त थे । श्री लयजी ऋषि की परम्परा पूज्य श्री कान्हजी ऋषि के सम्प्रदाय में प्रसिद्ध हुई। बी. सं-2414 (वि. सं. 1944—ई. स. 1887) में दीक्षित णास्त्रोद्धारक अमोलक ऋषि जी ने कर्नाटक बंगलीर तक विहार किया । स्थानकवासी समाज के सागमीं के साहित्य को सरल मुत्रोध हिन्दी भाषा में प्रमृताद करने वाले प्राप प्रथम मुनिराज हुए हैं । इस सम्प्रदाय के श्रमण श्रधिकतर दक्षिण, वरार, स्नानदेश कर्नाटक में विचरे हैं । लोंकाणाह के समर्थ साधु 91 वें पट्टधर ब्रात्मारामजी महाराज हुए जो पंजाब सम्प्रदाय लवजी ऋषि से क्राप्टिशत के। वे संवेगी दीक्षा ग्रह्मा कर श्री विजयानन्द सूरि के, नाम 🗽 इनकी चर्चा हो चुकी है।

3. पू. श्री धर्मसिंहजी, स्थानकवासी सम्प्रदायः हैं। ये अपूर्व युद्धिशाली, विच्छुगा प्रतिभाशाली थे 32 सूत्र, तर्क, व्याकरण, श्रीर दर्शन का ल था। इनका सम्प्रदाय 'द "पाय' दरियान देने के कारण प्रसिद्ध हुन्ना नोंकागच्छ में ब्र नष्ट करने की घोषणा व ई सं 1671) में स्वर्गवार सौराष्ट्र में विशेष रहा है। से उसको सिंचन कर वाड़ी 🐉 प्रत्याख्यान भी छः कोटि से ग्रा

4. पूज्य श्री धर्मदास (वि. सं. 1716- ई. स. 165 ी. स. 2198 । ८ क्षेत्र इस की बाड़ लग म किया । है, ऐसी मान स्वतन्त्र दीः उससे :.



5. पू. हरजी ऋषि का सम्प्रदाय, कोटा नम्प्रदाय ने नाम है दें। उनके 26 पंडित बिहाप रतने श्रीर 1 साध्वी जिप्य थे. जिन्हे हुनमीचन्द्र जो (भ्व. वी सं. 2388—वि. सं. 1918—ई. म. 18 एक उच्च साचारनिष्ठ बिहाप साधु हो गये हैं। वे महाप तपर्यो वेले-नेले पारमा। करने थे अर्थात दो रोज उपवास कर पारमा। प्रतिकि शि नाहार लेने थे श्रीर यह कम उनका चलता रहता था। प्रतिकि शि नमुनुमाँ (शक-स्वय) से प्रभु स्तुति करते थे।

6. श्रो जवाहरलाल जी महाराज भी इसी मध्यस<sup>प के दे</sup>ं जन्म की म. 2402 (ति. स. 1932—ई. म. 1875) में हुम में वर्ष में तिथित हुए। वे बालब्रह्मचारी श्रीर शास्त्रों के गहत वर्ष राजात्मक रिट्ट से समभाव पूर्वक शास्त्रों की तर्क पुर्म बाह्या विशेष ा के साहित्य मेता भी प्रमुषम श्री। 'सूत कृतांग' की विस्तृत हिं ित्ती की और प्रत्य मत्ती की निष्यक्ष आनोचना की श्री को क्षेत्र स्थाप महा मार्था, वराभनाई पटेन, पं. मदनमोहन मान्यीर प्राप्ति हैं। र भारते । उन्के पत्रवन नेपाओं के लिये ही नहीं, किन् पानप ेर हे को साहर्ष है जोते थे। 'अम तिहत्सन' के उत्तर में 'सार्थ में ' जोते हैं के साहर्ष है जोते थे। 'अम तिहतसन' के उत्तर में 'सार्थ में र १८६४ र १८४ र सन्हाम (४पा) दान के मिद्धान्ती का ग्रामि<sup>का क</sup> रे प्राप्त में अप सम्प्रशासिन की महाराज का या कि विकास के स्वार्थ м 13 In (G и 2000 г. да 1943) и frint " ं पर्यातः व मृति सातामान्तं (उना ते म रहार व स्थल स्थल स्थल है। स्थल स्थल है। स्थल है। स्थल है। स्थल स्थल है। स्थल है। स्थल है। स्थल है। स्थल है। स् ः १३७४) प्रश्न तारातावर्तः मण्डाः । र स्वतः स्वतः वर्षः अनुन्यः सम्बद्धः सम्बद्धः । र स्वतः स्वतः स्वतः सम्बद्धः । र स्वतः सम्बद्धः । Frank Walter Soll ere and the second of the

हुत्। मुद्रमुद्र भी हो, पुरन् (है) 'अनवनद्र महावीर या साथर्थ जीवन' भी जनग हेवाल ग्रन्थ है जिसमें, मंदीत में , अंब धर्म की माक्षी क्यारेखा है । उन्होंने किंग्होंबर्त, वेश्नों की ही दौशा नहीं की किन्यू प्राय नानियों के लोगी है भी उन धर्म में शीक्ति शिवा । धार 'श्रममू वन्त्रमा' 'वैन दिवायत' के

बी. मं. 2376 (दि. मं. 1986 — ६, म. 1849) में प्रसित भारत-में- देन काळीना हुई तथ मारे देश के क्यानकाणी श्रमण 1595 स्मिन्ति हुए क्रिमें 463 साधु धीर 1132 साहित्यों भी । ये सीम ग्रमन हम सम्प्रदाय के से 1

## ूरा पंच की परम्परा :

्रें, तेस पंप की स्थापना थी, सं. 2287 (वि. सं. 1817- है, सं. ्र<sup>160</sup>) की घाषाव<sup>ें</sup> प्रस्तिमा की उद्यमपुर सेवार के राजनगर करने से सीन : <sup>ति, बेलका</sup> गाँव में हुई। आच 'प्रवर्तक मुध प्रथम आलार्थ भीगामाधी--्र<sup>(म</sup>] स्वामी—(ता. इं. 2287 के 2330—बि. मं: 1817 से 1860— ्र<sup>क्षर</sup> 1760 से 1803) हुए जिल्होंने स्वानकवाकी भन्त श्री रचुनायजी ूर्ट में कि में कि में 1817 चेंत्र गुट्टी 13 की बार बाधुमी के गाम मत-भेष हा ने में द्वा हेर्ग और बनेदी में मात्तर ठहरें। चनदी में जीवपुर पंधारे ती ्र<sup>्रमापु</sup> हुन हो गये जिसमे भेरत पंथी' नाम में संस्थीधिय हुए । जीएपुर ही हिन्दाहा भारूर निजेन जैन मध्यर भी सन्धेरी कोठही में कही स्थान व मिनने में रहे। यहाँ पर एक मर्थ भी निकला और उपसर्थ में रात व्यक्तीत उर्ग पर एक सर्प क्षी जिन्ना धौर उपसमें में रात ध्याति । प्रारंक्ष में पात भीर श्राहर की किलाई पड़ी किला सब पुछ गहन के धमें प्रमार, श्राममें सर्वी और जिल्मों के प्रशिवास में प्रमु को यह ती की कि यह तिरा पेथे हैं। मेरा पंच मन्प्रदाय को धभने समय में विवास (38 हजार स्वोक परिमित रागिनी पूर्ण कविताएँ, निध्य कर जैन धमें का इतिहास प्रमुखत श्री की र्यानकवासी जैन धमें का इतिहास प्रमुखत श्री की र्यानकवासी जैन धमें का वितह होते होते श्री सुक्षीलकुमार जी। प्रकाशक मन्त्री सम्यम्

भात मन्दर । 87 धर्म तच्चा स्ट्रीट कलकता । **计**图以为1000

Ĵ.

ष्ट्रमुवाद भी हो ग्रुहा है। 'भगवाद महायोग का आदर्श कीयन' भी उनका विद्याल प्रत्य है जिसमें संधीय में जैन धर्म को साथी एपरेखा है। उन्होंने निक्त प्रहालनों, येण्यों को ही बीधा नहीं दी किन्तु प्रत्य जातियों के लोगों को भी जैन धर्म में दीक्षित किया। धाप 'जनम् यन्तम' 'जैन दियाकर' के नाम में प्रतिद्य थे।

था, मं. 2376 (वि. सं. 1906 – ई. म. 1849) में द्रायित भारत-वर्षीय जैन कान्द्रीस्म हुई तब सारे देश के स्वानकवासी समग्र 1595 सम्मितित हुए जिनमें 463 साधु और 1132 साध्यामें यी। ये तीस सलग-सनम सम्प्रयाय के थे।

#### तेरा पंथ की परम्परा*ः*

तेसा पंच की स्थापना थी. म. 2287 (वि. मं. 1817—ई. सं. ी760) को घाषाइं पूरिएमा को उद्यपुर मेयाइ के राजनगर करवे से तीन ंमील मिलवा गाँव में हुई। स्नाद्य प्रवर्तक एवं प्रथम स्नानार्य भीरतमाजी-मित्रमु स्वामी—(मा. मं. 2287 से 2330—पि. मं. 1817 से 1860— र्दः म. 1760 में 1803) हुए जिल्होंने स्थानक्यामी सन्त श्री रघुनाधजी ्रियमें गुरु से वि. में. 1817 भैव गुड़ी 13 की चार नाधुमी के साथ मत-भेव : 'होने से जुदा हुएं, चीर बंगड़ी में आकर ठहरे । बगड़ी से जोधपुर पधारे सो ्र 13 साधु कुल हो गेर्न जिसमें 'तीन पंथी' नाम में सम्बोधित हुए । जोधपुर हरी केनवाड़ा आकर निजेन जैन मन्दिर की घन्धेरी कोठड़ी में कहीं स्थान <sub>र</sub>ंग मिनने से<sub>र</sub>रहे । यहाँ पर एक गर्प भी निकला और उपगर्ग में रात व्यतीत ्रिकी । प्रारम्भ में पात्र स्रोर साहार की कठिनाई पड़ी किन्तु सब कुछ सहन त भेरके प्रेमें असार, आगम चर्चा और जिल्मों के प्रशिक्षता में प्रभु को यह ुः विनत्ति की कि यह 'तिरा पंघ' है। तेरा पंच सम्प्रदाय को भ्रपने समय में अध्याने बद्दाया । 38 हजार भ्लोक परिमित रागिनी पूर्ण कविताएँ, लिख कर ्ती 'जैन धर्म को इतिहास' प्रमुखतः श्री ग्ये. स्थानकवासी जैन धर्म का ्रितहास — तेल्वाः मुनि श्री गुंगीलकुमारं जी । प्रकाणक मन्त्री सम्यग् त्री भीने मेरिदरं । 87 धर्म तल्ला स्ट्रीट कलकत्ता ।

जैन साहित्य में अपना योगदान दिया। इनका साहित्य 'भिक्षु रत्न पुस्तक में संकलित है। आचार्य भीषराजी निपुरा और कुशाप्र बुद्धि वासे

2. तेरा पंथ के दूससे याचार्य भारमलजी (वी. सं.  $\sqrt{330}$  से  $2^{-1}$  वि. सं. 1860 से 1878—ई. स. 1803 से 1821) हुए जिन्होंने मेर मारवाड़, ढूँढाई ग्रीर हाड़ौनी में इस पंथ का प्रचार ग्रीर प्रसार कि

वे सुदृढ़ ग्रनुभवी शासक हो गये हैं।

3. तीसरे ग्राचार्य रायचन्दंजी 'ऋषिराय' (वी. सं. 2348 2378—वि. सं. 1878 से 1908—ई. स. 1821 से 185) हुए जिन्होंने ग्रपना क्षेत्र मेवाड़, मारवाड़, ढूँढाड़ श्रादि प्रदेशों से ग्रागे गान गुजरात, सौराष्ट्र ग्रीर कच्छ तक वढ़ाया। वे धर्म चर्चा में विशेष रुचि रहे थे एवं तपस्या प्रेरक सन्त थे। श्रागमों का अर्थ सहित अध्ययन किया भ सरस व्याख्याता भी थे।

4. चिथे आचार्य जीतमलजी जयाचार्य (वी. सं. 2378 सं 24 वि. सं 1908 से 1938 ई. सः1851 से 4881) थे जिनका समय तेरा का निर्माण काल माना जाता है। उनके मसय में तेरा पंथ का सर्वतोष्ट्री विकास हुआ। सब सिघाड़ों (छोटे सम्प्रदायों) की पुस्तकों को मंगवार समान विजीएं किया और तेरा पंथ के अमर्गों की मर्यादाओं का वर्गीएं किया। ये प्रभावणाली आचार्य हुए हैं और उनके उपदेश से मेवार महारामा भीमिमहजी एवं युवराज जवानिमहजी पर अच्छा प्रभाव हुए हमान समस्य जीवन श्रुत उपासना में बीता। 3 लाख पद्य प्रमाण महिंदी साममें भी जोड़े पद्य टीका कर जैन सामन को उपकृत किया। भित्त कर्म सकार हिंदी रुनी जिनमें तीर्थ द्वरीं की स्तुतियों, 'लर्ज चीत्रीसी को स्तान की जिनमें तीर्थ द्वरीं की स्तुतियों, 'लर्ज चीत्रीसी को स्तान की अपकृत किया। भित्त कर्म स्तान की का स्तुत्र से का समस्य है। उनका विहार की वा, मारवाइ, मेवाइ, मार्ग रुने अपने का समस्य है। उनका विहार की वा, मारवाइ, मेवाइ, मार्ग रुने का कर की समस्य है। उनका विहार की वा, मारवाइ, मेवाइ, स्तान को अपने का समस्य है। उनका विहार की वा, मारवाइ, मेवाइ, स्तान का समस्य है। उनका विहार की वा, मारवाइ, मेवाइ, स्तान का समस्य है। उनका विहार की वा, मारवाइ, मेवाइ, स्तान का समस्य है। उनका विहार की वा, मारवाइ, मेवाइ, स्तान की समस्य है। उनका विहार की वा, मारवाइ, मेवाइ, स्तान की समस्य है। उनका विहार की वा, मारवाइ, मेवाइ, स्तान की समस्य है। उनका विहार की वा, मारवाइ, मेवाइ, स्तान की समस्य है। उनका विहार की वा, मारवाइ, मेवाइ, स्तान की समस्य है। इनका विहार की वा, साम वा, स्तान की समस्य है। इनका विहार की वा, साम वा, साम

5. प्रीचर्य सानार्य श्री माध्य गरिए ( बी. सं. 2408 में 2419 के स 1938 ने 1949 — है. म. 1881 में 1892) थे। वे स्राप्ती में प्रकृति परित प्रश्नी, पाप भीरता, स्थिर बुद्धि में सर्व प्रिप हो गी है कि एक प्रवान के प्रकृत के प्रथम विद्याद प्रीट जैनागरी के प्रकृत के प्रथम विद्याद प्रीट जैनागरी के प्रकृत के

थे। मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा फतहसिंहजी ने उदयपुर में सावलदासजी की वाड़ी में उनके दर्शन किये थे।

6. छुठे प्राचार्य थी मार्गक गिए (वी. सं. 2419 से 2424— वि. सं 1949 से 1954—ई. स. 1892 से 1897) हुए जो दयालु, उदारमन और देशाटन की तीज रुचि वाले सन्त थे। उनका विहार क्षेत्र मेवाइ, मारवाइ, ढूंढाइ, थली हरियाएगा द्यादि रहा है। उन्होंने धपना जीवन इ. संदान्तिक ज्ञान अजित करने में व्यतीत किया श्रीर संस्कृत विकास की श्रीर इयान दिया।

7. सातवें घाचायं थी डाल गिए (बी. सं. 2424 से 2436— तं वि सं 1954 से 1966 ई.स. 1897 से 1909 माने)जाते हैं जो कच्छ के श्री अपूज्य तरीके प्रसिद्ध हुए। वे सिद्धान्तवादी, निर्मीक धौर तेजस्वी धाचार्य थे। जनका विहार धिकतर थली (बीकानेर) मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, मालवा, गुजरात, कच्छ ध्रादि प्रदेशों में हुआ। उन्होंने पालीताए। जाकर

कार्य श्राचार्य श्री कालू गिंग् (वी.सं 2436 से 2462 - वि. सं 1966 से 1992 - ईसं 1909 से 1935), पुण्यवान प्रभावणाली न्यायवादी निहित्त हैं जिनका जन्म णताव्हीं समारोह वि सं 2033 में मनाया गया था। हिंदी तरापंथ के लिये उनका शासनंकाल स्विध्याम काल गिना जाता है। उनके समय में, पुस्तक भण्डार, श्रमण संघ, श्रायक वर्ग, कला विज्ञान उपकरण विज्ञान उपकरण विज्ञान जपकरण विज्ञान जपकरण विज्ञान जपकरण विज्ञान जपकरण विज्ञान जपकरण विज्ञान जपकरण विज्ञान प्रमार विस्तार हुआ। भारत में नवं को त्रों में साधु भेजकर विज्ञान प्रचार व प्रसार किया। उनका विहार क्षेत्र थली, मेवाइ स्मारवाइ, ढूँढाइ, पंजाय, हरियाणा माना जाता है। ये संस्कृत विद्या के स्पूर्ण वट-वृक्ष थे और उनकी कृति 'भिक्षु शब्दानुशासन' प्रसिद्ध प्रथ के स्पूर्ण वट-वृक्ष थे और उनकी कृति 'भिक्षु शब्दानुशासन' प्रसिद्ध प्रथ के स्पूर्ण विद्यानों के मार्ग जीर काव्यप्रमा करते थे और अध्यापन कराते भी थे। विद्यानों के मार्ग ग्रीर काव्यप्रमा भी थे। उन्होंने तेरा पंथ समाज की विद्यानों के मार्ग ग्रीर काव्यप्रमा भी थे। उन्होंने तेरा पंथ समाज की भीतिक और श्राव्यात्मिक उन्नित की। तेरा पंथ को ये मातृ वात्सल्य पूर्ण को मार्ग मिले।

Material design that the design of the second Provide a filtra of the company of t पितृ पुणा केरमान प्राप्त प्राप्त सम्बद्धाः स्थापन कार्याः । १००० व्यापन स्थापन विश्व स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन हैसा है उपकर सर रहा है। इस का असर साम का राज्य कर कर है है हैं। सभी भन्ने के पाप्यामी को मान्त्र को मीत्र व ोस्तर्वर प्रक्ति में मौतापाल है। म्याप्यक है स्वीतिक स्वापीत इसकार दूर करता है। नार्प हैं भोर पर्य विकास से साम्बर्ध पर छन्छ है। १८ ५ १००० छन 1018) में पनते र किया भी र तेण से पत्यांचा साथ भी र तेर स्वता है। कर रहे हैं। विनोत्ता भावे वे सण्यत है जहाराया है सिप सीवहरों उसका समर्पन किया है। पाची र लिशा भीर सन्य विस्वासा है कि है। में परिवर्णने जाने के लिए नर्षे भीता की भी भी नहां रही । उड़ाने प्रारं भवत सक्तान शति भे हवारी वोगा को, मंग, साव, भाव, वर्गाहु प्र दर्भमानो में मुन्ह किया। स्थाहारी जीवन कारत हे थोर शानिकार है समिन्दिगत जीवन के धेरक है। उन्होंने प्रापीण, तरिनन धादि समरा है?" में मागक रखी हा। राष्ट्रकोता धीर भागकन्त्रमें में धर्म का प्रतार हिंही मोर फर रहे है। नेस पथ के मन्त्रयों का परमन सहिष्णना दिस्ती निर्भीक्ता के साथ निरूपमा किया है। पाकृत सरकृत सोर हिसी में उ त उनके जिल्ला वर्ग ने रचना की है भीर उनके विज्ञान केलक, आहुत्री शतायधानी स्नादि शिष्य है। साभागं भी तुलगी मृति ने भगगों और श्रमिण के अध्यापन की भी व्यवस्था की है। आध्यानिम ह शिक्षा-अम नाम से पाउप कम व गरीक्षा प्रमाली प्रारम्भ की है। साध्वियों का भी साधु की वर्ष दर्शनणास्त्र का अध्ययन चलता है।

त्राचार्य तुलसी न केवल संघ के प्रवल व्यवस्थापक ग्रीर संरक्षर श्रीपतु साहित्य के पद्य श्रीर गद्य दोनों के गृजक भी हैं। उन्होंने हिन्दी, संहित्र श्रीर राजस्थानी में श्रपनी लेखनी चलाई है। काव्य दर्शन, उपदेश, भवत तथा स्तवन श्रादि की रचना की। 'मािएक महिमा', डालिम चित्रिं 'कालूयशी विलास' के ग्रन्थ के रचिवता हैं। संस्कृत में 'जैन साहित्य दीपियां

्रात्त कि प्रभाव के को पूर्व किस्सार क्षेत्र मात्र होते होता स्थानित है है है किस विकास करें सहस्थान के निर्माणन क्षीन गुरु किस के सक्त स्थानित है जो

## रिवाद मेहाचीर का ३००० थी विश्वीतः मेहीरास :

मान्ना प्राप्तिक प्रश्नात कुछान्त्रकात स्वीत नास्त्रण स्वाप्तिक के नास्त्रकात से प्रिणा प्राप्तिक स्वाप्तिक प्रश्नात्रकात अन्ति स्वाप्तिक स्वाप्

्र देवरीहे, वहांक्रम , अरोहरक वहांगर महीवींन समन्त्रीते ह

नम्पादन किया। जैन ही नहीं जैनेतरों ने भी सहयोग दिया। भारत भ्तपूर्व राष्ट्रपति श्री फल्क्हीन श्रली श्रहमद श्रीर तत्कालीन प्रधानमर् श्रीमती इन्दिरा गांधी ने केन्द्रीय स्तर पर श्रीर राज्यपालों श्रीर मुहामनि ने राज्य स्तर पर तथा जिलाधीणों ने 'जिला स्तर पर, सारे देश में ह महोत्मव हेतु समितियों का संयोजन कर, प्रोत्साहित किया और उस दिल से माधिक सहायता भी प्रदान की । यहीं नहीं अमेरिका, इज्लुलैंड भी पत्य देशों में जहाँ भारत के राजदूतालय स्थित हैं, भगवान महाबीर ह 2500 वाँ निर्वाण महोत्सव शानदार तरीके से मनाया गया।

# उपलिब्धयाः :

वर्ष भर में विविध कार्यक्रम मनाये गये किन्तु 13-11-1974 विकि रित्म से आठ दिन तक बड़ी धूम-धाम रही जिसका सारांग रूप में गिए

- 1. देश के क्रोक स्थानों पर सार्वजनिक समाएँ, प्रवचन, भाषम्, मीभा पानाः प्रभात-पेरियाः, स्नात-महोत्मतः, महापूजन आदि का प्रायो<sup>त्र</sup>
- भगतात् गटावीर सम्बन्धी निबन्ध, नियकला, संगीत आदि साहिति सौर र ना भक्त कार्यंकम हुए और पुरस्कार स्पर्धा रही गई जिन्हों में मान बना पुरम्कार दिल्ही की निर्वामा महासमिति ने 8000 क्षणीं है adar fra ,
- हे. सत् स्वाना पर कैन संरक्ति, तत्वशास, इतिहास, सिन्य, स्वाना , करी विषया पर ज्ञान मोल्डियों, पश्चिम नाय, जीव सम्मेणन, मुनावर्ग पर इसको, क्षीक्तो, अमेलियो आहि का संभावन किया गया । जिस्से रहे हे तथान, हिम्मान सहिर भर्मानीतान पर गांपारण प्रतना प्रभावि
- ेर रहे राज्या ने विकास के उन्हें ने उन्होंने, निक्तित किया ने के कहें के एव र र र प्रकार का दूर र समाहित्य हैं स्थान हो अर्थन का सामा हो। र १९६८ के अवस्थार के कार्य करते भीति है। सन् वर्षकी के

पाजीवन कारावारों की सजा में परिवर्तन करने आदि के विकेष आदेश कुछ राज्यों में जारी किये गये।

मोजोपकारी कई कार्य हुए जिनमें से श्रयक्तों को भोजन, यालकों को मिठार्र, श्रम्पतील के रोक्षियों को फल, अंधजनों को यस्य भीर धन दान एवं विकलार्यों की सहायता करना मुख्य है।

. निर्वाण महोत्सव को स्मृति में चांदी के सिनके भी बनाये गये और बिहार में पावणुरी के जैन मन्दिर भगवाद महावीर का निर्वाण स्थल की छाप चाला डाक टिकट जारी किया गया।

. देग में भगवान महावीर के नाम की जिक्षणा संस्थाएँ स्थापित हुई भौर पृद्ध विश्वविद्यासयों में जैन दोध-मंस्थान भी खोले गये तथा सार्व-जनिक पुस्तकालय, वाचनालय धीर संप्रहालय में महावीर कक्ष कायम किये गये।

्रभैकड़ों की संद्या में भगवान महाबीर झौर जैन धर्म के विषय पर पुस्तकें, ्रिनत-संद्रह, अनेकलेक सामयिक समृद्र और सनित्र विशेषांक और ्रस्मारिकार्, प्रकाशित की गर्दे ।

े. श्राकाणवासी (प्रात इण्डिया रेडियो) पर जैन स्तयन, भजन, सापस मुनाये गयं श्रीर जैन तीर्थं सम्बन्धी दस्तायेजी (डोक्यूमेण्ड्री) फिल्में सी बनी।

0. देश भर में भगवाद महावार का 'धमंचक्र' घूमा श्रीर कई नगरों, कस्यों श्रीर गाँवों में धमं-चक्र की शोभा यात्राएँ निकली जिसमें सहस्रों नर-नारियों ने भगवाद महावार की जय बोली । जैन मन्दिरों, उपाश्रयों भौर स्वानकों में तप. जप, ध्यान के श्रमुष्ठान सम्पादित हुए।

विन-धर्म के अनग-ग्रलग सम्प्रदायों में भाईचारा श्रीर सहकार की प्रोत्माहन देने के लिये एक जैन-प्रतीक! श्रीर एक जैन-ध्वज² प्रचलित किया गया श्रीर सर्व सम्प्रदायों के श्रमणों का मान्यता प्राप्त जैन धर्म का

। जैन-प्रतीक के महत्व के लिये परिणिष्ट 3 पू. 75-76 देखें ।

<sup>2</sup> जैन-ध्यंज की विशिष्टता के लिए परिशिष्ट 5 पृ. 86 ग्रवलोकन करें।

सार रूप ग्रन्थ मूल प्राकृत, संस्कृत श्रौर हिन्दी भाषा में प्रकानित जिसका नाम 'सम्मग्ग-सुत्त' रखा गया।

12. विहार राज्य में श्रमण श्री ग्रमर मुनि की प्रेरणा से राज्य 'वीरायतन' श्रीर राजस्थान के लाडन में ग्राचार्य श्री तुलसी गि उपदेश से 'जैन विश्व भारती', पंजाव में महावीर फाउण्डेशन, प्रमें ग्राहिसा समाज ग्रादि चिर स्थायी संस्थाग्रों के स्थापित किये जी निर्णेष लिये गये ग्रीर कहीं कहीं उनका कार्य भी प्रारम्भ हो ग केन्द्र ग्रीर राज्य मरकारों ने एतदर्थ धन, भूमि ग्रादि देकर सही प्रदान की।

भगवाव महाबीर के उपदेश केवल जैनियों के लिये ही नहीं ये विश्व के समस्त प्राणियों के उपकार के लिये थे। ग्रतः उनके धर्मोपदेश विविध प्रकार से व्याख्यानों, भाषणों द्वारा प्रचार किया गया। कुछ स्थ पर, उनके सदुपदेश महाबीर-स्तम्भ निर्माण किये जाकर उनके शिलापट्ट अंकित किये गये। विशाल जन-समूह ने भक्ति-भरी ग्रीर भाव-भीनी श्रद्धांत्र मार्थक क्षेत्र सफल बनाया। इस वर्ष से भिन्न-भिन्न राज्यों में जो कार्य गये गये जाने के मंकल्य लिये गये, उनका सूक्ष्म ग्रवलोकन ग्रामे हि

# विविध राज्यों में महावीर निर्वाण महोत्सव-

- A 25 - 4

 रपर्, 15 को श्रमण संस्कृति परिषद्, 18 को निर्वाणवादी विचार-रा के योगदान पर संविदाद, 19 को भनेकान्त परिषद् और 20 को यो विकास गोजनाएँ दोक्ता समारम्भ भादि विविध कार्यक्रम हुए ।

ं ंभगवान महायोर के 2500 वां निर्वाण कत्वासक के ऐतिहासिक र मंगल दिवस के दिन: भूत-पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ारतीय संस्कृति के ही नहीं; विज्य के ज्यौतिधंर परमतारक तीर्यंकर परमात्मा ग्यान श्रीमहायोर स्वामी की भावभीनी यस्त्रना करते हुए कहा कि श्राज से ढाई बार वर्ष पहले भगवाद महाबीर ने जो सत्य की घोष्ठ की वह आज भी उतनी । गरंग है । दिनांक 17-11-74 की दिल्ली के रामलीला मैदान पर दो लाख दिनों को भारी सभा का त्यायोजन हुआ। इन सभा को प्रध्यक्षता श्रीमती न्दिरा गांधी एवं दो लाख जनसमूह का, प्रियल भारतीय निर्वाण महोत्सय मिति के प्रमुखः सेठ श्रीःकस्तूरभाई लालभाई ने स्वानतः किया । सेठ श्री के नगत मापस और भूतपूर्व वड़े प्रधान के प्रवचन के बाद, था श्री विजय-मुद्रमूरिजी, द्या. श्री तुलसीजी, श्रा. श्री धर्ममागरजी, उपाध्याय श्री विद्या-त्र मुनिजी ने प्रपने-प्रपने प्रवचनों में भगवान महावीर का गुसानुवाद म्या । श्रीमती ट्निंदरा गांधी ने प्रध्यक्ष-पद से बोलते हुए कहा कि धर्म के ति ग्रपनी श्रद्धा के लिय, दूसरे नया कहेंगे इसकी जिन्ता नहीं करना चाहिये गैर ग्रापने को ग्रापने मार्ग पर ही चलते रहना चाहिय। भगवान महाबीर ने र्षिहसा, ग्रपरिग्रहः ग्रीर सहस को सबसे ग्रधिक महत्व दिया था । ग्राधुनिकता गैर विज्ञान की नई, जगमगहाट में भी, जीवन में स्थायी शान्ति और विश्व-ल्याण के लिये, उनके सिद्धान्त, आज भी उतने ही मूल्ययान हैं । उन्होंने तीर कहा कि सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की महान घीर सबसे बड़ी न है। भगवान महावीर ने ग्रहिसा को परमध्म माना था। महात्मा गांधी तक, मही विचार सर्वोपरि रहा है। भगवान महावीर को अपनी श्रद्धांजलि प्रहिता के मार्ग, पर चलने का यत लेकर ही प्रपंश कर सकते हैं। महा-तिमिति के कार्याध्यक्ष साहु श्री शान्तिप्रसाद जैन ने श्राभार बादन किया श्रीर त्रीमती इन्दिरा गांधी को श्री श्रमलानन्द घोष संपादित 'जैन कुला श्रीर स्वापत्य' नाम का बहुमूल्य ग्रन्थ भेंट दिया । 16 नवस्वर 1974 को 7 मील

में पार्विक विकास सम्बद्ध प्राथम किए को किएक अनुसर अनुस्कार अने राज्य की महामा में को रह के सरकारों का ली का का का का का का माना मारा मेमोरियान-मन्द्रवीर स्थारक के नेपादित्वार है। एक प्रमुख पहले से नहीं रमारक के मैन कवावृतियों एवं विका का धंमर नेत साहित का विवा पुरे क्या के ता की किया के स पत्रत और लोग कर्न के किन मोध्य गर्नी परिचार कर म्हान कार्यो स्प क्षेमा । पुगरे कार्य अवस्थिते विमाल, मण्या चाटिका, मेमन्त्र का रन्तिन चाक केनोत्तीविकार से एकड रिमार्ग रोगायो जिन धर्म संगीत सोमात्रदो ए। दिली विश्वविद्यान्त ये हेन व्यवस्था स्थापित करने के निसंग निधे गरे।

आन्ध्र प्रदेश हैदरानाद में 20 करोड़ के धाप में निर्माण कराने अने चाले महायोग मंहुल (महाबोर क्यावेश) का गिलागीयम निया गण जिल्हे श्रचतन होस्पिटल, मोजिटोरियम, यालमालय श्रीर मंशोधक पेड् रहेगा।

श्रामाम की राजधानी गोहाड़ी (गोहाड़ी) में 3 लाख का भक्ती महाबीर बाल उचान, 2 लाख गयंथे का दिगम्बर महावीर भवन बनाये <sup>जते</sup> का निष्नय हुन्ना।

ጉ

'n

بإزار

37.

1.6.1 Ġ

बिहार में 2500 वा निर्धाम दिशम के दिन जल मन्दिर में निर्धी मोदक चढ़ाने की बोली 1 लाग्न 51 हजार की श्री निम्मलाल डोमो दिली वाले की हुई श्रीर उन्होंने सबसे प्रथम निर्वाण लड्डू नड़ाया। इस ग्रवसर पर पाबापुरी में, । लाख रुपये से अधिक यात्री एकत्रित हुए थे और 10 नवार्वर को श्री श्रार. डी. भण्डारे तत्कालीन राज्यपाल विहार ने निर्वागीत्मव की उद्घाटन किया श्रीर उपाध्याय श्री स्रमरमुनि,श्रनुयोगाचार्य श्री कान्तिसागर्जी मुनि श्री रूपचन्दजी ग्रादि श्रमणां श्रीर प्रिय दर्शना श्रीजी, णणि प्रमाश्रीजी महासती श्री चन्दनाजी ग्रादि श्रमित्यों ने भगवान महाबीर का गुगानुवादन किया। राजगृही में 15 नवम्बर को भव्यरथ-याया निकली जिस पर प्राकारी से पुष्प-वृष्टि की गई। वीरायतन की वस्त्रदान, नेत्रदान और विद्या-दान की

पिंचिम बंगाल में श्री विजयकुमार बनर्जी (भूतपूर्व, विधान सभा श्राह्यक्ष) की श्राह्यक्षता में सार्वजनिक सभा हुई जिसमें उन्होंने कहा कि महारमा हिती, बामकान कामानेक की शिक्षित के प्रशासिक हुए हैं। प्रशास भगवान अनुत्रीयं भी सरित्य कृत्यम् साधी भी स्तिमा से ग्रहण सी व

९ 👉 सुर्वित्तरस्य से अस्तराह सहातीर प्रतिस्न प्रदेश गया वार्यस्त गया । न्देविने हेन्द्रिक खेंद्र ईलक्के क्लान्यकार ईलकारी किलाया है देश अहेशायक केवार के सर्व क्षीर आवस्ति और नवधर्ष कारकी करी । सुल्डान या मीन्द्रण में महसूर्यण सन्त्रम ्रियरिक्षण कोर्ड बार्क्सिक्षण पूजा के काया रत ग्रहे । महावार प्राप्त करणा करणा पर अधिविद्यं मुलाई मई स्वीत छन पर ३३६० द्यारण स्वीर ३५८० सामाय निय अर्थि । पर्वेषत्व (सम्बद्ध) नारेले स क्षितिक रस्य ध्यानः सन्दिर के निर्माण करने है निर्माद निर्मेत संदे । बाह्ममदासाय के गेर्ड १००० कीवा मीता-गण्डम सुदूरमाई क हुतसमुद्दे में विस्तिम् बार्यने का निक्षण किया गया । इसा प्रकार पर समाराम म नुर्द्धी महानीश स्ति होर्राल्डल 🔊 साथ के धर्य पर प्रता ताता तय हुंगा । ्रसलीजारा में अपूर्विम (सिद्धान्त्रत) पदत के पहुँच इन 1:000 बार सूचि ुर्ति की प्रवेषण्य पाप्रवेशास की देशाहर की पार्ट 🧩 संग्रं क सर्घ पर हुरशिंद प्रधेसान विक्रय रसुद्धां, अगुपाय महासीर व 2500 वा निर्वाण वर्ष क ्रमुद्द में विकास कर प्रशेष्ट्री । मोप्रमा इस प्रवार है भी सर्वित का ू वह रजस्य ३0% कीट कीचा सुराभस्य मान्टर ग्रहण हाता । प्रश्वन मानिल ेरी दोखारे क्यारे, समापती, रक्षणका विद्या कादिन वाक्त नाना। नवी ्रितित् पर धरतात् महाक्षेर स्वामी की काम-प्रसार पीमुद्रो प्रतिसः स्थापित हितित् पर धरतात् महाक्षेर स्वामी की काम-प्रसार पीमुद्रो प्रतिसः स्थापित हिति । स्त्रेम् के सिद्धकट है साथ क्यमें की स्थाप का तक विद्याल, भीन मौतेक महासुरीया एंट होता की दिस में एक वाज बहिता धीन उसके। हर्पति 12 मील एक गुवाई देशी । रशम के विश्वेत भाग में एक विशाल उपवन हैं हरोग होंगा। जिनमें चॉनि-भौनि के पारिजात, धाम, सफीक नीम धामा-रिता मीट बुल, धनुस्ति सगाव आमेंने भीर बगीचे में 25 पर्वती ही ए जिस रिडनाएँ भी होगी। इस रचना के वीदे मुगा हेतु यही के नासायरण मो प्रविद्य त्याने भीतं याचियों भी प्रविश्वता का सनुभग बागमे जाने ना है। भीवनगर में 'महाबीद नगर' और 'श्रांत्रय-गुण्य' मी रचना बनाने या निर्माय ्रीवा में क्षित्रक 13-11-74 में 24-11-74 सक दाए, मांग रहिए

> 1

14.

7

ا المرز

والنز

1

i,

दिवस की घोषणा हुई। राजधानी पण्जी में मन्दिर तथा संयुक्त सभा-गृह है लिये विना मूल्य-राज्य सरकार ने जमीन दी, श्राम सभा में बड़ी सं<sup>हता में</sup> ईसाई भाई सम्मिलित हए।

उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कार्य जो राज्य सरकार ने किया वह वह है कि 13 नवम्बर 1974 के बाद ग्रदालतों ने 13 नवम्बर 1974 या उनि वाद देहांत, फाँसी की सजा देवें तो उसकी साधारण किस्मों की श्रपवाद मान कर देहान्त दण्ड की सजा को श्राजीयन कैंद की सजा में बदलने का ग्रा<sup>हेह</sup> भारत सरकार की स्वीकृति लेकर प्रचलित किया। बरेली ग्रीर हरिहार में महावीर स्मृति केन्द्र के भवन के लिये विना मूल्य जमीन रा<sup>ज्य</sup> सर्<sup>कार</sup> उत्तर प्रदेश ने प्रदान की। उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनऊ में 'महावीर उद्यान श्रीर स्मारक' तथा 'महावीर स्मृति केन्द्र', श्रागरा में 'महावीर-पार्ट व 'महावीर ग्रोडिटोरियम' ग्रीर 'पक्षी-चिकित्सालय' बनाना निश्चित द्व तथा फिरोजाबाद में 45 फीट ऊँचां श्री बाहुवलीजी की मूर्ति स्याित की गई।

हिमाचल प्रदेश में भी प्रार्थना प्रवचन ग्रीर विविध कार्यक्रम हुए। हरियासा राज्य में, हरिजनों के लिये छात्रालय, जग्रारी है 'जैन गर्लम हाई स्कूल', करनाल में 'महाबीर थियेटर' श्रीर गुडगांव है 'महाबीर पार्क' निर्माण की योजनो स्वीकृत हुई।

जम्मू अ क्रमीर में श्री शेख ग्रब्दुत्ला मुख्यमन्त्री ने महीवीर जयन्ती महोत्सव के - भाषणा में, भगवान - महाबीर को महान धार्मिक ग्री सामाजिक नेता मानते हुए, न्याय और समानता का नैतिक मूल्यों का प्रनिर्द वतलावा । जम्मू में 23 मई मन् 1975 के दिन ग्रा. श्री सभद्रमूरिजी है वरद् हस्त से नव निर्मित जिनालय में मूलनायक श्री महाबीर स्वामी ही मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। राज्य में महाबीर जयन्ती के दो दिन ड्राई हे री यानी शराव विक्री वन्द रही।

कर्गाटक राज्य के विश्वविद्यालय में जैन चेयर श्रोर 'श्राध्वाहिंकी विचारधारा में जैन धर्म की उपादेयता' पर संवाद ( जिसमें देश वि<sup>देश हैं</sup>



नागालीण्ड के दीमापुर में 'भगवान महावीर पार्क' ग्रीरणई मंगमरमर का कीतिस्तम्भ निर्माग् हुआ।

उड़ीसा में 'ग्रहिसा दर्शी समाज' की रचना हुई जिसमें 5 वि स्वीकार किये गये।

- (1) जीवन भर माँसाहार न करना ।
- (2) दारू न पीना ग्रौर न जुग्रा खेलना।
- (3) सदाचारी रहना श्रीर श्रहिसात्मक व्यवहार रखने का प्रयत्न करना
- (4) रोज 10 मिनट या यथा-शक्ति समय तक श्रात्म निरीक्षण करना (5) सर्व धर्म समन्वय की भावना के विकास व प्रचार के लिए समूर्ण

पजाव में जिलों के बड़े-बड़े स्थान पर कीर्ति स्तम्भ बनाये जर का निश्चय हुम्रा। चण्डीगढ़ में दहेज-प्रथा रोकने के लिए युवा वृद्धों ने प्रितः ली ग्रीर ब्रात्मानन्द जैन महासभा द्वारा, लगभग 10 लाख के खर्चेष महावीर पिल्लिक स्कूल ग्रीर 'जैन ग्रमर होस्टल' का निर्माण हो रहा है। पंजाब सरकार ने 'महाबीर श्रोपन थियेटर'के लिये 10 हजार का अनुदान वि और राज्य में 25 महाबीर स्कूल भी बना रही है। इसके अतिरिक्त 13 दिसम्बर 1974 के दिन या इससे पहले या उस दिन जिनको मृत्यु दण्ड मिल है, उसको (सिवाय उन अभियोगी के जो पेराग्राफ 3 में दिये गर्य है) श्राजीवन कारावास में परिवर्तित करने की घोषणा की । इसके ग्रितिरिक्त भी राज्य में कई णुभ कार्य हुए जो 'लोडं महावीर फाडण्डेशन' द्वारा सम्पार्व

राजस्थान राज्य में 3500 कैंदियों की सजा में कमी की ग्रीर 4 को गृत्यु दण्ड की सजा माफकर श्राजीवन केंद्र में बदली। निर्वाण केंद्र मान्ति वप घोषित हुम्रा । 30 जिला पुस्तकालयों में, तीन विण्वविद्यालयों में ie पुस्तकालय सहित महावीर कक्ष खोले गये और इसी प्रकार 8 राजनी 1, संग्रहालयों में महावीर कथा की स्थापना का ग्रादेण जारी किया गया। विकि विद्यालय उदयपुर स्रोर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में जैन चैंदर <sup>ही</sup>

्रमानता होना निश्चित दिया गया। उपापन विश्वविद्यालय जैन सैगर (होड सम्यान) हेयु प्रथित चानतीय स्वानद्यामी समाज न 2 लाग स्पय ना चनुदान घेट घोर एक साथ स्पयं वी सहायना राज्य सरकार ने देना ही निश्चित दिया।

'लाजस्थान चैन मन्यूनि प्राय' जिनवासी का विशेषात प्रकाणित हुण। नारोहा होर्प में पामीए पुरवरालय की स्थापना का निर्णय विवा ्यवा । बदयपुर में 'महावीर-जमारक निर्माण बावन निहिन्त हुमा । जयपुर ्रां में दिवलांगों के लिये 'भगवाद महागीर विजलाग समिति की रचना हुई न्द्र†्कतिका उद्देश्य विकलामी की कृत्रिम अग मुपन बिठालर देने का है। इस हर्मा निमित्त 2 साम रुपये राज्य सरकार घीर 3 साम्य रुपये जैन समाज ने सहाय-तार्थं दिये । जिला बाहमेर में मन्य भव्य मामाजना लगभग 60 लाख का जनहित के लिये बनी जिसमें बाइमेर, जैसलगेर, सदन पर भगवान महाबीर ि विश्वामहर्द्धं का निर्माण, 6 साध धर्षे पर भगवान महाबीर प्राटिटीरियम पर्ह<sup>दी</sup> (रंग्रमेत) बातौसरा में 'भगवान महाबीर नरकारी दवाग्राना', सार्वजनिक सर्वो विश्वासकार करें ्रहा (१००७) आलाहारा म भगजान महायार सर्पतर प्रपत्ना (१०००) वित्रसालय तथा यास विकास केन्द्र साहि की 8 लाग मी योजना वर्ता। हर्ती बोलानर में भाहायोर वाटिका वर्ता जिनम भगवान महावार के उपवेश हर्गी विल्लानर पर अंकित होगे. मना शहर में महावार हर्म्यापीयक निर्मालया, कि हिंदी विल्लान पर अंकित होगे. मना शहर में महावार हर्म्यापीयक निर्मालया, कि हिंदी वहां महावार में महावार हर्म्यापीयक विश्व पालना कि विल्लान में स्वाध करीह सन प्रपत्न विल्लान के विल्लान के निर्माण की निर् ्रहर्भ शिमेल में 12 फीट कींचा कीति-स्तम्भ निर्मित हुया। लोधपुर में 1 महा-में ?6 गई से 16 जून 1974 तक पूज्य साध्या श्री निमंनाश्रीजी के नाश्रिध्य हा देवी में करमा जिन्दि का कुमारी पन्ना बहुत पी.शाह द्वारा सवालत हुमा । केमरिया हरा है जो तीर्थ सुपभदेव में 'भगवान महाबीर कीति साम्भ', सुबाई माधीपुर मे श्री महाबीर धर्म प्रचार संघ' श्रीर सुमरपुर में 'लोडे महाबीर होग्पिटल एण्ड ा के अपने सन्दर' 3 मारोह सायत का निर्माण होने के निर्माय लिये गये । लाडनू तिहर हैं भें जिन विश्व भारती' का उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बी. टी. जत्ती Grand of Education of Assessing

And the state of t The state of the s 部に対象をもられた。 では、対象をもられた。 では、またものでは、またものです。 では、は、ないでは、またものです。 है है हा है। भी भी भी तक स्थान का नाम का नाम का नाम है। ज Trust entites of a william of the country of each of the country o The eight of the last magnetic for the graphs and market for . कार्यम कर बढ़ी चेंद्रवय का प्रमार्थिया और कर रहे हैगीर हैं के भाषानेको सहस्या को बार्च के बेच को समान कराने स्त्री है। सर्व. .... मन्दिर के जो को अने त्ववाह मार्थिक का जाता है। वाका कराव हाए का महत्वर अर्थ सम्पर्कतः विभवतः साथ 17 वतः 1975 व द्वा प्रकार पूर्वः स्थान भवार र विषे अमिरिक्त, विशेष अभवत, जाविष्ट, प्रावताय किंपारी में परिश्रमण कर विश्वाल पहालाव मनावान, त्यारे एक हातनाव वण कर्ता रण करार करार हैं!! । उनके भाष भारता था जिल्ला का मलाया । मृत्य देशा पा लेला हैं!! विकास है == विद्यालय में ही. मध्यम कर्त वन की ता केत भग की आज के भाग के की उपयोगिया' भीर दा एम, एम, अमर्र ने अम्बान म,पवार क स्थान हा कर तप — नवस्या के मार्ग पर शब्दा मृश्यात करान है विषय पर वर्ष की । जर्मक के की । जर्मनी के बिलिन मृतिबितिही में ब्रोपेसर कून ने जैन धर्म विपर्ध न्तर्गत ''जैन धर्म मोक्ष-निद्धाल'' पर ज्याएपान दिया । अपने व्याएपान है 'ब्रावक्कक सक्त' (क्रावक्क 'ब्रावण्यक सूत्र' 'प्रतिक्रमगा', 24 तीर्थकरों की भारत बादि की जर्मन भार में चर्चा की तथा णपुंजय श्रीर 'श्रमण-श्रेल-गोला' के स्लाटपुम भी ध्यादक | के बाट प्रतिक्तिक क्ली के बाद प्रदर्शित किये। स्वीट्जरलेण्ड के ज्यूरिय शहर में भव्य जैन धर्म <sup>इसी</sup> प्रदर्शन कर जन्मी प्रदर्शन का आयोजन हुया। कायुल में श्रीमली एन. पी. जैन का मन्ती

्विक होता और काबुल कामहाराज्य के धाधिकार्य और ते के बिम न जेन ् ग्रेर की ग्राप्त के जुए में सामीकता किएक पर म्हालपान दिला। इस मधा ं सिंदुत के आप्रतीय अही सहाय में अविकास यह से र तेवरण के काठमाण्ड ु येने समें के ब्राप्टी संस्कास की समुद्र, जैन परिवाद की स्थापना हुई स्रोत ्रिकी सम्बद्धान के सिल्कार पहुँचमा यह की सामाध्यक की । ३३ वहम्यान, ्थित रिश्तिक विश्वम के दिल ब्याध्वाधियान बार्धक्य के विश्वीण राज्यवाम . के मुसारस्य हुया । बारम्हीय सहयोगः निरास सर्वे हैं निरा ब्यूलः के प्रारयण्या ल्टी की, बाह, लेव के खेल बनेत के मुख्य शिद्धानों की विस्तृत क्यारण धर्मर ्रण मेंचन में उन्हारने का सामुक्ता किया श्रीम भारतात महासीत के जन्म ्राण्याएक प्रमेश्र पर शुर्ति धी मृत्यापान्यी चार्तत ने वार्रणध्य में गणा हुई प्रतिकृतिका प्रदेशका , मेरान के प्रमानमंत्री की वस्त्रवसाद रिकामणी ने ुन्या । इत राजा में जिन बौद्ध छितु, मनतात समें के समें गुरू विकास मार्ग के स्थानीय नेपानी यजना बंदी गरूक में वर्षात्वण श्री में

# ्र भगवान् महाबीर 2500 धां निर्वाता महोत्सय मिनित, माउष्ट आर्

कार में मानुष्ट बाद पर नर निर्दाण समिति की रणना है। यदि हैं इस्टिड्स यह पुरुष प्रवासित हुई, उसका परिश्व कोर निर्माण परे में प्रामित इस्टें का मिलिस विकास देखा भी प्रामित होता। इस समिति हैं मिसानत जिल्ला 29-12-74 की हुई। सर्वानुमति से की के एस कर्ति है हिया सन्तार्थान कानिनेशक, वर्षाटन विभाग गावु अध्यक्ष, श्री क्षणान्य रूपी है स्थापन भीर श्री सीर्धीन्ह महता मुख्य मेटिकक थी। जैन क्षेत्रकार मीर्थक को विकास, मंदी विमुक्त हुए ।

हा है। समिति द्वारत कर्द कामें विकिश प्रकार के सम्पादित हुए दिसका

1, ...

<sup>्</sup>रा । भारता प्रतास है— श्री भारता प्रतासिक 2500 मा नियोग महोत्मय—माहिता विकेषांक हर्ता । १९६६ सहावीर - 2500 मा निर्वाण महोरमय --माहिती विदेशांक (मुद्रशती) प्रशासक भैतः सामाहिक बहुवा, णाहर देवली रोडः भाग-सीर, गृह्य म् 15:00, मह 1976 ।

114: : 11 99 that have a secretary ٠, 1. 11.1 T :: 1; h 91 - 9' : +, 9 . तिर्मत । मेर वर्ष भोज (५३) र १ ५० 1 9 'सावादक सव' 'भी किस्सार', में चिमी ही तथा आनु जया और त्यसमान्य हु सहता है । १३ विस A mark that के बाद प्रदेशित किये। एवी इंगरीय इंग्र

+111+4

Sant and

द्या । सन्त व

भरगंत वर

याणीयन

वेचने हुंपा धीर कायुलं राजदूतालय के ग्राधिकारी श्री एं. के. जैन ने 'जैन र्गन की भाज के युग में सार्यकता' निषय पर व्याख्यान दिया। इस सभा काबुत के भारतीय बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। नेशाल के काठमाण्डु ्रिवेन धर्म के चारों संप्रदाय की संयुक्त जैन परिषय् की स्थापना हुई घीर ारों सम्प्रदाय ने मिलकर पर्युपए। पर्य की भागधना की। 13 नयम्बर, 1974 निर्वाण दिवस के दिन ग्राघ्यात्मिक कार्यक्रम से निर्वाण महोत्सय ां गुमारस्म हुन्ना । भारतीय सहयोग शिशन सर्वे ट्रेनिंग स्कूल के प्राध्यापक ी वी. प्रार. जैन ने जैन दर्शन के मुख्य सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या करते र जोवन में उतारने का प्रनुरोध किया ग्रीर भगवान महाबीर के जन्म त्याएक प्रसंग पर मुनि श्री पूनमचन्दजी ग्रादि के सान्निष्टय में सभा हुई क्षेत्रका टर्पाटन, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालजी ने ्रिया। इस सभा में जैन बौद्ध भिक्षु, सनातन धर्म के धर्म गुरु वरिष्ठ नेता ्रीर स्यानीय नेपाली जनता बड़ी मंख्या में उपस्थित यी ।

# भगवान महावीर 2500 वां निर्वाण महोत्सव समिति,

माउण्ट आबू

प्रन्त में माउण्ट आबू पर जो निर्वाण समिति की रचना हुई और अन्त में भारण्य आयू पर जा निवास कार्या कार्या में में इसके द्वारा यह पुस्तक प्रकाणित हुई, उसका परिचय श्रीर निर्वास वर्ष में में मित्रा कार्य का संक्षिप्त विवरण देना भी प्रासंगिक होगा। इस समिति ी स्वापना दिनांक 29-12-74 को हुई। सर्वानुमित से श्री के एम ी स्थापना विनाक 29-12-14 का हुइ । जनगुनात प्रायत श्री रामचन्द्र विभाग, श्रायू, श्रध्यक्ष, श्री रामचन्द्र विभाग, श्रायू, श्रध्यक्ष, श्री रामचन्द्र विभाग, श्रायू, श्रध्यक्ष, श्री रामचन्द्र विभाग, श्री जैन प्रवेताम्बर मन्दिर विभाग, स्थी जैन प्रवेताम्बर मन्दिर विभाग, स्थी नियुक्त हुए।

हैं समिति द्वारा कई कार्य विविध प्रकार के सम्पादित हुए जिसका विवास विवरण इस प्रकार है-

भगवात प्रहाबीर 2500 यां निर्वाण महोत्सव—माहिती विशेषांक ्रीजराती ) प्रकाणक जैनः साप्ताहिक घटवा, पादर देवली रोड, भाव-नगर, मूल्य र 15 : 00; सन् 1976 ।

Man Jan Wer mitte nicht, nebblichten fre miebaneit, einem gene bur An to think to the by bling nate, glant an exceptive june e. die biete 医型腹膜管 化性子合体 世際 就有好 数 法有罪的事 并多 新 4 海中港 華 在了我都没有 ों देंने प्रक्र के पश्ची श्रेष्ठाय की राष्ट्रका किए प्रीरण्ड की राज्यका हुई स्रीर िर्देशी केरणहरूलीके हैं। विकास सञ्जीतमा राजी की कारणारक और १ है है राजधान ्रकृतिक दिवाहीता हैश्वयम के दिल्ल कार्यांत्रातीलाका कार्यंक्रण के रिमालिया कर्यांत्रात्रा अवस्थानम्बद्धं कुरात । भारतन्तिः मानुसीम् विभागं वार्त्वे में दिशा बकुत्वः के राष्ट्रपायन ारी की बार्स की में के बार प्रकृत के बारत हैं। इंग्राहणनी की रिक्टून कार्र का प्रकृत अर्थ श्रीवेन से प्रात्यक्षेत्र कर कानुसीय देशका स्थीन घरत्यात स्थापिक के जाय क्ष्मीराहिक प्रसंस कर बहुँस की सुरवासाध्यात सर्गत है बार्गामाल है सामा हुई ्रसामा पर्वाहन, रेएम के धनुभक्षणी की पदाप्रमागट विकास में व ्र-विद्यों हे करने हुएका के। जिस क्षेत्रिक हैंद्र रूप संस्थापान संदें का संदर्भ सूच । सहस्पत स्थाप ्रीत क्षेत्रकीय केलाकी जानक अर्था श्रह्मा के प्रपतिकार की वि

# ्र मगुवान महाबोर 2500 था निर्वाम महोताय ममिति,

#### माजन्द वाव

कार में सार्कार कार्य कर जो किसील सार्वान में माना हुई सीव ें होते द्वारा एक पूर्वत प्रकारित हुई, प्रश्वन जीत्वा कोन निकांण वर्ष थे जिल्हें मिन्दित कार्त का महिला विस्तान हेता भी भागतिन हुआ र दूस शनित ी है स्वापन दिवान 29-12-74 की हो र सर्वाद्यान संसी के एस भागी हिंदिया त्रावसमित हार्गिवदेशकः । पर्यक्षतं विभागः साम्, ध्रयस्यः, सी प्रामयन्त्रः सोती हैवे प्रस्थायः प्रीप्तनी वीधारितः विकास मुख्य भीत्रेत्रं की जीत व्यवस्थायः सीत्रिक ा निवाहा, संबी दिवस तम् ।

क्षिति द्वारा कई अपने विविध प्रवाद के संस्थादित हैं। किसकर

. C Alvy lakers in para ?---

के कि अरबाद महाबोर , 2500 का निर्वाण महीसम्ब-माहिती निर्देशांत ि विश्वनित्र (१ क्षणात् १ ४००० का अनुवाल महस्रव — माहिती अहराति । १९९६ - विश्वनित्र ) द्रणालक चैत्र, माहाहिक महत्वा, पाट्य देवली मीर्ग भाव-्रे हैं । त्राह्म सूच्य र 15 ; 00, सर 1976 ।

शान प्रसार की दिला में, राजकोप प्रस्तार मालामिक पाटल मानू के निजाल भान में या, पेमय्मन, पात्ता प्राफा संस्ता निमा जदमपुर विष्वविद्यालय का दिनांक 17-2-75 के दिल, 'याधुनिक परि में भगवान महातीर' पर सरल, स्पष्ट घीर सुसंसकत हिन्दी भाषा में मार्वजि भाषरम हुन्ना । दिनांक 24-3-75 को 'जीतन और धर्म' पर मुनिराज ध भद्रगुप्त विजयजी का प्रवत्तन देलवाड़ा जैन मन्दिर श्री तत्त्वभ लाझेरी हुआ उसका लाग समिति के सदस्यों ने उठाया और इसी प्रकार भगवा महाबीर जन्म कल्यासक दिवस नैत्र सुदी 13 तदनुगार 24-4-75 है राजपूाताना तलव माउण्ट श्रातू में मुनिराज श्री जिनप्रभ विजयजीका सार्वजित भाषस्य हुम्रा जो कि भगवात्र महायीर जन्म कल्यास्य महोत्सव समिति म्रावृ ग्री नवपद आराधक समिति, शिवगंज ने 'भगवान महावीर स्वामी और जर्न सिद्धान्त' पर त्रायोजित किया उसका लाभ भी समिति के सदस्यों ने विधा इस सार्वजनिक सभा में तत्कालीन उपजिलाधीश श्री श्याममुन्दर श्रीवास्त्र भूतपूर्व सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस श्री जम्मेदसिहजी, राजकीय श्रधिकारी एवं मह के प्रतिष्ठित नागरिक श्रीमती कृमी मेहरवानजी ग्रीर श्री कान्तीलाल उपाध्या सेकेट्री लायन्स क्लब सहित बड़ी संख्या में जनता उपस्थित थी। दिनांक 24-4 75 को विश्व विख्यात देलवाड़ा जैन मन्दिर से प्रसिद्ध नक्की भील तक विक्री श्रीर भव्य वरघोड़ा (शोभा यात्रा) निकला जिसमें सर्व सम्प्रदाय विशेषरि जैन संघ सम्मिलित था। त्रावू में इतना महान् वरघोड़ा पहली बार यहाँ वी जनता ने देखा ग्रीर बड़ा हर्पील्लास ग्रनुभव किया।

सिनित ने भगवार्ग महावीर आधुनिक युग पर निबन्ध प्रतियोक्ति।
भी आयोजित की और उसमें प्रथम पुरस्कार निर्मयकुमार गंगवाल, कुनाहते
सिटी को 25 रुपया, द्वितीय पुरस्कार 15 रुपया का श्री प्रकाशनन्द्र देवा
गुडगांव छावनी हरियागा को और तृतीय पुरस्कार सुश्री सन्तोपकुमारी है5
फतहपुर सिटी को 10 रुपये का भेंट किया गया। मंत्री श्री जोधित्ति मेहवा
ने 'राजस्थान के प्रमुख (श्वेताम्बर) जैन मन्दिर' और 'विश्व विस्थात देतवा।
जैन मन्दिर' पर लेख लिसे जो कमशः जिनवागी पत्रिका जयपुर और वैन
गंस्कृति और राजस्थान विशेषांक' और भगवान महावीर स्मृति ग्रन्थ सन्हिति
जान प्रसारक मण्डल गोलापुर में प्रकाशित हो चुके हैं।

समिति द्वारा नक्खी भील पर नगरपालिका आबू द्वारा प्रदत्त चट्टान में पर एक सुन्दर कलात्मक भगवान महावीर स्तंभ का रुपया 17001) में ल्या श्री काणीराम थी. दवे से निर्माण करावा गया जिसका उद्घाटन कालीन जिलाधीण श्री तुलसीराम भग्नवाल ने दिनांक 12-11-75 ई. को धिवत् किया। इस संगमरमर के स्तंभ के एक ओर जैन प्रतीक और तीन र पूल प्राहत, हिन्दी गुजराती और अंग्रेजी में भगवान महावीर के पूल प्राहत, हिन्दी गुजराती और अंग्रेजी में भगवान महावीर के पूल प्राहत कराये गये। प्रयंटन स्थल होने से हजारों यात्री इस सुख स्थान पर भाकर भगवान महावीर की वाणी को पढ़ते हैं और लाभ छते हैं, समिति ने भगवान महावीर स्तम्भ को, सुरक्षा और संरक्षण मित्त नगरपालिका माउण्ट आबू को, उद्घाटन के भवसर पर भगण र दिया।

समिति ने जीव रहा, पणु शिकार ग्रीर वन रक्षा, हरे वृक्ष कटाई विरोध में भाव पर साइन वोर्ड लगाये ग्रीर स्थानीय ब्लाइण्ड स्कूल के ध जनों को गर्म स्वेटर तथा जनरल हास्पिटल के रोगियों को ऊनी कम्बर्ले ो इस वर्ष में यितरण की गई।

समिति ने गत महाबीर जन्म बत्याएक दिवस महाबीर जयन्ती चैत्र जिला 13 वि. सं. 2034 दिनांक 2-4-1977 ई. को नगरपालिका गिरुष्ट श्राबू के पुस्तकालय में माउण्ट श्राबू की समाज सेविका श्रीमेती कूमी हिरवानजी के वरद हस्तों से 'भगवान महावीर कक्ष' का उद्घाटन कराया। सि केंद्र हेतुं, शान्ति सदन ट्रस्ट की श्रोर से 5000 रुपये एवं समिति की सि केंद्र हेतुं, शान्ति सदन ट्रस्ट की श्रोर से 5000 रुपये एवं समिति की (अर्थ) केंद्र से सहायता मिली जिससे पुस्तकें, श्रव्मारियां श्रादि खरीदी श्रिष्ट के जीवन, उपदेश श्रीर सिद्धान्त पर, हिन्दी, श्रेष्टों में श्राद्यनिक ढङ्ग की पुस्तकों का कुछ साहित्य उपलब्ध कराया श्रिष्ट होते

# परिशिष्ट

भगवान् महावीर 2500 वां निर्वाण् महोत्सव समिति, माजण्ट श्रावू के सदस्यों की नामावली

Ċ

7

1

4

1

F.

শ্বী

jn. ,

19.

मन्त्री

सह-मंत्री

- श्री कुणालसिंह गी गलुण्डिया, भूतपूर्व उप-निदेशक, पर्यटन विभाग राजस्थान माउण्ट म्रावू, 29-12-1974 से 15-12-1975 ग्रहाश
- श्री तेजसहिजो डांगी, भूतपूर्व प्राध्यापक, शिक्षरण प्रशिक्षरण केन्द्र देलवाड़ा माउष्ट श्रावू 16-12-1975 से
- श्री रामचन्द्रजी जैन कान्ट्रेक्टर (दिवंगत) शिवाजी मार्ग, माउण्ट ग्रावू 29-12-1974 से 4-8-76 तक उपाध्यक्ष
- . 4. श्री म्रात्मारामजी जैन कान्ट्रेवटर, जिवाजी मार्ग, माउण्ट म्रावू
- श्री जोधांसह मेहता,चीफ मैनेजर, देलवाड़ा स्वेताम्बर जैन मन्दिर
- श्री धर्मीलाल जैन, मैनेजर, दिगम्बर, जैन मन्दिर देलवाड़ा,
- श्री बाबूलालजी शाह, मुनीम, देलवाड़ा श्वेताम्बर जैन मन्दिर,
- श्री पारसमलजो चौद्यरी, भूत-पूर्व श्रध्यापक, राजकीय 8.
- कोपाध्यक्ष उच्न माध्यमिक विद्यालय, माउण्ट आवू
- श्री देवाजी महाराज, गान्ति सदन, माउण्ट श्राञ्च सदस्य कार्यकारिएरि
- श्री जसराजजी गांधी, रीडर, उपयुण्ड ब्रिधिकारी, कार्यालय, 10. समिति 11.
- श्री कॅबरमेनजी जैन, माउण्ट ग्राबू 12.
  - श्री साकरचन्दजी गाह, देलवाड़ा, माउण्ट ग्रावु
- श्री बाबुलालजी दोमी, सर्वेयर, सर्वे श्रोफ इण्टिया, गाउण्ट श्राबू 3. 4.
- श्री शंकरतातजी बागरेचा, राजस्थान ज्येतर्स, माउण्ट ग्रानू

मनीहरलालजी सिंघवी, भूत-पूर्व अध्यापक, शिक्षरण गक्षण केन्द्र, देलवाड़ा माउण्ट ग्रायू प्रमचन्दजी जैन, शिवाजी मार्ग, माउण्ट आबू + 5 सदस्य जयसिंहजी जैन, कान्द्र कटर, पालनपुर ग्रार. के. जैन, भूत-पूर्व डॉक्टर, मिलिट्री हास्पिटल, उण्ट श्रायू 🤫 👉 👵 👵 🐪 योरेन्द्रकुमारजी सिघवी, भूत-पूर्व ग्रघ्यापक, शिक्षरा रोक्षण् केन्द्र, माजण्ड ग्रावू 💎 🔧 चम्पालातजी सिषयी; भूत-पूर्व श्रध्यापक, उच्च ध्यमिक विद्यालय, माउण्ट श्रावू 🖀 🤌 🕔 दिगनलालजी गेम!सत, प्राध्यापक, भावन कॉलेज, घ्रहमदाबाद 🐪 भरतभाई मोहनलाल कोठारी, एडवोकेट, ग्रहमदाबाद : शास्तिलालजी मोदी, गारीरिक, शिक्षक, उच्च माध्यमिक वालय, गाउष्ट माबू 👵 🐃 ं नथमलजी कॉगटाएरी, वरिष्ठ लिपिक; राजकीय कन्या चालग, माउण्ट मावू ोगता रनेहलता तियारी, देलवाड़ा, माउण्ट प्रावू ीमती कान्ता यहन जैन, देलवाड़ा, माउण्ट भावू ो गोपालमिह्जी जैन, नगंधी मील, माउण्ट मानू भी पनश्यामणी पामेचा, नवखी कोल, माउष्ट पाचू

- क्षमा. सन्तोप, सरलता श्रीर नम्रता ये चार धर्म के हार हैं।
- धर्म का मूल विनय श्राचार-श्रनुषासन है।
- 4. सब प्रांशियों को श्रपनी जिन्दगी प्यारी है। सुख सबको श्र लगता है श्रीर दु:ख बुरा। वध सबको श्रप्रिय है श्रीर जीवन प्रि सब प्रांगी जीना चाहते हैं, गुछ भी हो सबको जीवन प्रिय त्रतः किसी भी प्रास्मी की हिंसा न करो।
- जो संसार के दु:खों को जानता है, वह ज्ञानी कभी पाप नहीं करत
- मुर्च्छा-ग्राणक्ति को ही वस्तुत: परिग्रह कहा है। ग्रधिक मिलने प भी संग्रह नहीं करे, परिग्रह वृत्ति से ग्र9ने को दूर रखे।
- सदा हितकारी वचन बोलना चाहिये।
- विना दी हुई किसी भी चीज को नहीं लेना चाहिये।
- बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिये कि वह प्रांगी से न किसी को तुन्ह वताये श्रीर न झूठी प्रशंसा करे।
- 10. समभाव ही चरित्र है।
- 11. सदा सत्य में इढ़ रही।
- 11. तपों में श्रीष्ठ तप ब्रह्मचर्य है।
- 13. कर्मकर्त्ता का ही श्रनुगमन करता है।
- 14 दानों में श्रमयदान श्रोष्ठ है।
- 15. जो कुछ बोले पहले विचार कर बोले ।

-श्री महावीर वाणी

4. प्रशस्ति हिन्दी में निम्नांकित गठदों में दर्ज है-

"भगवान महावीर 2500 वां निर्वाण महोत्सव समिति प्राव्न पर्वत ने भगवान महावीर स्तम्भ नवखी भील पर थीर संवत् 2502 वि. सं 2032 में र. 17001 सद्ब्यय कर णिल्पी काणीराम बी. दये से निर्माण करावाया और पुनः नगरपालिका श्राव्य पर्वत को संरक्षमार्थ भ्रपंस किया एवं उद्घाटन 12-11- 975 ई. को श्री सुलसीरामजी जिलाधीण सिरोही के वरद् हस्त से सम्पन्न हुन्ना। कासी मुद्धी-कः णुभमस्तु ।"

विस्ति। है की बेट तो केल हैं स्त्री सर्व्<sup>ह</sup> है। मीर्किं ो इर रहे।

诗礼

बाह्यि।

्रिनों में 'मगवान महावीर स्तम्भ' के असर सुखे हुए हैं।

्ति और पश्चिम के निम्नतम भाग की पट्टी जो कि 3 कीट 10 इन नवां ग्रीर १ इंच चौड़ी है, वैसी ही नाप की पट्टी पर भगवाए महावीर

के जाते श्री महावीर की वासी का अभे जी भाषान्तर है। अभे जी

म्यानर के उपदेश दो भागों में स्थानाभाव के कारता विभक्त किये किहै। आरम्भिक भाग, दक्षिण की तरफ है शीर इस उत्तरीय भाग शे ग्रोर १ से 15 तक उपदेश मं कित हैं जो इस प्रकार है-

TEACHING OF LORD MAHAVIRA

7. Always speak benevolent words.

8. Don't take anything unless given by its owner. 9. A wise man should neither humiliate anyone through his words nor he should praise falsely. किंग विंगी

10. Equanimity of soul is real conduct.

II. Always remain stedfast to truth. 12. Sexual abstinence is the best of all penances.

14. To give protection from all fears, is the hest of all charity. 13. Karma (action) ever fallows its doer.

15. Think well before whatever you speak.

ग्रन्तिम दक्षिण भाग पर कमण: श्राकार ग्रीर अत्तर गुजराती भाषा में

सर्व प्रथम णिखर के बाहरी (दिखाई) देते हुए भाग पर सिंह (बाघ) भीर उसके नीचे छोटे से धर्म-चक में सूक्ष्म ग्रहिसा के ग्रक्षर निम्नांकित हैं-

2. तत्त्वार्यं सूत्र का,वावम इस्र.प्रकार प्राङ्कित है:---

सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान अने सम्यग् चारित्य अग्रै मोक्ष मार्ग छै जैन धर्म ना उपदेश, बड़े पह पर श्रालेणित हैं:--

समिति मात्र पर्वत संबत् 2502 वि. ह जीराम बी. दवे है पर्वत को संरक्षणाई भ्रो वुलसीरामजी ाती गुरे

# जैन धर्म ना उपदेश

- सोथी उत्कृष्ट मंगल धर्म छै।
- धर्म अटले घ्राहिसा, संयम घने तप, जेमनुं मन सदा धर्ममय होय छै तेमने देवताश्रीं पर्गा नमन कर छै। क्षमा, सन्तोष, सरलता श्रने नम्रता के चार धर्म द्वार कहवाये छै।
- धर्म नुँ मूरण विनय अथवा श्राचार श्रेटले के नियम छै।
- 4. सर्व प्रार्णीयों ने पोत पोतानी जींदगी प्यारी छै, सुख नी इच्छा सी कोई करे छै श्रने दुःख थी दूर भागे छै। वध कोई ने गमतो नथी, श्रने जीवन सो ने प्रिय लागे छै। जीववानी इच्छा सो कोई राखे हैं।

गमे तेम प्रा सर्वे न जीवन प्रियंकर छै। श्रेटले कोई पए। प्राणीनी हिंसा करसो नहीं।

- जे संसार ना दुःखो ने जाएं छै ते कदी पापाचरएा करताज नयी।
- 6. श्रामिक्त मारास ने साचेसाच परिग्रह कहयों छै।
- 7. गमे तेटलु वधारे भने तो परा जे परिग्रह न करै श्रने श्रे वी परिगृह वृत्ति थी हमेशा दूर रहेवृं। 8. सदा हितकारी वचन बोलवा जोड्ये।
- 9. कोई नी कोई परा चीज बस्तु द्रापरा ने स्नापवामा न स्रावे त्यां सुधी
- 10. बुद्धिणाली मार्गासे मन बचन थी न तो कोई ने उतारी पाटवो जोईये -न कोईनो मिथ्या प्रशंसा करवी जोईये ।
- समभाव नेज चरित्रंय कहर्युं हैं ।
- 12. सदा नत्य मां गुरव रहवुं जोईवे।
- 13. सवली तपण्चर्या मां ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तप छै।
- 14. यमं सदा कमं करनार नी पाछल पाछल ज चालतुं रहे छे।
- 15. समलां दान मां ग्रमयदान मोट्ट' है ।

16. जे कोई घोलो ते बोलता पहला विचार करीनेज बोलो । —थी महाबीर वाली

4. प्रणस्ति के घडार इस प्रकार गुढे हुए है:-

"भगवाद महाबीर 2500 वां निर्वाण महोराव समिति माजण्ट प्राव्न श्रे भगवाद महावीर स्तंभ नगर्यो तलाव ऊपर पीर सं 2502 (वि. सं. 2032) मां रु. 17001 गद् जययोग करी जिल्पी फाणीराम वी. देवे पासे तैयार फरावी नगर पालिका आबु पर्वत में संरक्षाणाप प्रवेश कीनो प्रते जद्पाटन तारीय 12-11 1975 ई. श्री तुनसीरामजी जिलाधीय सिरोही नां वरद् हस्ते विधी कार्तिक मुदी 9 संपन्न थयो, ॥ गुनमस्तु ॥"

- 5. गुजराती में 'भगवान महावीर स्तंभ' दर्ज है।
- 6. सबसे नीचे ही नीचे, 3 फीट 10 इन्च लम्बी घोर 9 इन्च मोटी पट्टी पर अंग्रेजी में लाल घडारों में भगवान महाबीर के उपदेश (Teachings of Lord Mahavir) लिखा हुमा है घोर फिर भगवान महाबीर के उपदेश कम 1 से 6 तक बंग्रेजी भाषा में काले एक्टरों में बने हुए हैं।

#### Teachings Of Lord Mahavira

- Religion is the highest bliss. Religion means nonviolence, restraint and penance. Even gods law before him who is firm in religion.
- Forgiveness, Contentment, Simplicity and modesty are four entrances to religion.

mility is the root of religion.

र इ. इ.से हरे हैं

ते पारमे वंही

and the second of the second o

The state of the s



ie es rocs la rollne lale Saunaritas La declari

ina, desi<sup>Bre</sup> epip d'inil

के दिल्ली सम्बद्ध के क्ष्मी

## -परिशिष्ट 4

# विविध-कार्य

भगवान महावीर 2500 वा निर्वाण महोत्सव समिति माउण्ट ग्रावू में जो साहित्यक, सामाजिक श्रीर सार्वजनिक कार्य सम्पादन किये, उनका जिलेख संविस्तार इस पुस्तक के प्रतितम भाग में श्रीर परिविष्ट 3 में भगवान महावीर स्तंभ में किया गया है। तत्यश्वात, समिति के विविध कार्य का विवरण देनों थेप रह जाता है। जिसमें 1. श्री महावीर रिलीफ फण्ड, 2. श्री महावीर पुस्तकालय बाक्ष, 3. श्री महावीर मला कक्ष, श्रीर 4. तृंतीय श्रायू पर्वत शरद समारोह की प्रदर्शनी में 'महावीर कक्ष' श्रीर 4. तृंतीय श्रायू पर्वत शरद समारोह की प्रदर्शनी में 'महावीर कक्ष' श्रीर 4. तृंतीय श्रायू पर्वत शरद समारोह की प्रदर्शनी में 'महावीर कक्ष' श्रीर ग्रायोजन संम्मिलत है। समिति ने श्राहिसा-प्रकार का काम भी किया है।

- 1. श्री महादीर रिलीफ फण्ड समाज के निर्धन, निःसहाय श्रीर गरीव लोगों की जीवनीपयोगी कार्यों में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। समिति इस कार्य के लिए, समुचित धन संग्रह नहीं कर सकी, किर भी भगवान महावीर ने जो दान की महिमा वर्णित की है, उसके अनुमोदनार्थ, सांकेतिक सहायता पहुँचाई गई है। माउण्ट धायू के ब्लाईण्ड रिहेबिलेटशन (अन्ध पुनर्जास) केन्द्र के निर्धन प्राणक्षसणार्थियों को 50 उनी स्वेटर खादी भण्डार से खरीद कर दिये गये जिसमे समिति के ह 360) खर्च हुए। इसी प्रकार श्रायू के जनरल होस्पिटल के रांगियों के लिए 6 उनी कम्बलें खरीद कर दी गई जिसमें 294) रुपये की रकम वा सद्ब्यय हुआ। इस प्रकार कुल रकम सपया 654) श्री महावीर रिलीफ फण्ड में लगी।
  - 2. श्री महावीर पुस्तिकालय कक्षा समित ने सांस्कृतिक श्रीर पर्वतीय नगरी श्राव में जैन साहित्य विशेषकर भगवान महावीर के जीवन उपदेश की श्रीर जेन साधारेंग्रों की रुचि बढ़ाने हेतु, यह निष्कृत किया कि गालिका श्रीव पर्वत पेर 'भगवान महावीर कक्ष' स्थापित किया जावे

भीर इस कार्य में, समिति का भी जान्तिमदन हुम्द के श्री देवाली महासा भी ग्रेरमा में, 5000 रू. मी जनम, मृद्ध यथी पूर्व पुस्तकालय के लिये नगरू पालिका में जमा भी, यह भगवाद महासोर कहा के नियं उपयोग में साई गई। नगरपालिका ने एतयमं गहानीर मध्य में नियं नीहें की प्रत्मारियां धीर पुरतके राजीधी है भीर समिति ने भी पुछ कीमती पुस्तके स्तवी 238)25 में स्वरीक्ष मार श्री महासीर पुम्तमासम मधा मी भेट की है जिनमें से 'मम्मण्-मुत्त'' 'श्रमण् भगवाप् महायार' (अंग्रेजी भाग 1-5) विशेष महत्व की है। श्री देवाजी महाराज भाग्ति गदन में भी 'तीर्थंकर भगवान महाबीर'े चित्र संपुट' नाम की मूल्ययान् पुस्तक भेंट की जिसमें भगवान् महाबीर के जीवन भीर उपदेश को रंगीन चित्रों में प्रदेशित किया गया है।

34

E.

.

3. श्री महावीर कला-कथा — प्राचीन प्रयुंद (प्रापू) पर्वत प्रीर प्रदेश में, जैन स्थापत्य के कई भूतल भन्नायशेष है। विशेषकर पुरातन समृद्धिणाली चन्द्रयती विष्यंग जैन नगरी में ऐसी कई कलाकृतियाँ ग्रीर मूर्तियाँ मिली है, उनका संग्रह भगवान महाबीर के नाम से कला-कवा कायम होकर, उसमें किया जावे । यह गोजना भाव पर्वत पर ही कार्यान्वित हो, ऐना ममिति का मुभाव रहा है। एसदर्थ, ममिति ने राजस्थान के पुरातस्य मीर 7796 ध्रजायबघर विभाग के संचालक महोयय को ध्रायू पर्वत की राजकीय कला-Sign धीथिका में चन्द्रावती की श्राचीन ग्रंडित जैन मूर्तियों का संग्रह करा भगवान महाबीर के नाम में कला-कक्ष खोलने का सुकाब प्रस्तुत किया । ऐसा मालुम ष्टुमा है कि राजकीय कला बीथिका में प्राचीन मुम्दर कलारमक भग्नाविषय 11 7 हारे जा रहे हैं। स्राणा की जाती है कि राजकीय कला वीविका स्राह्म पर्वत पर, भगवान महाबीर के नाम से राज्य मरकार कला कक्ष खोले जिससे देण श्रीर विदेश के पर्यटक, प्राचीन सुन्दर श्रीर जन्मुष्ट जैन फला के नमूनी की देख कर, श्राबू के प्राचीन सांस्कृतिक भौरव की श्रनुभूति कर सके। समिति एस दिणा में केवल सुकाय ही देने में श्रमसर रही है। भविष्य में, समिति इस श्रोर प्रगति की कामना करती है।

श्रन्तिम समिति ने, तृनीय णरष् समारोष्ट्र के श्रन्तगंत जो प्रदर्णनी माजण्ट श्राव् पर 21 श्रवट्वर से 15नयम्बर तक मायोजित हुई उसमें 'महाई

रेरीम् बीर प्रमुक्ते बारत्युक मुलियी बीर धाम् के मध्यतियी की, है महाबीर के जीवन प्रमंग के पर्यांग विका का प्रकृतित किया शर्य रिम्पात देसवाहा दिन मन्दिर के बुद्द प्राचीन भरनावरेश करराज्य गमूने हार्विट मध्य में दर्मनार्थ भी गये। महायोग मध्य में भी वाली पाना, क्रिणकर, मारकी ने भी नई कल्काना मृत्यन जिन धारीतल करने के तिवे जिनमे महाश्रीण मध्य भी सीमा व थाण गाँद लग गाँद । इस सामग्र देखाड़ा जैन मन्दिर है। दुवा बाहन पर सुन्दर जीन मंग्हांन हरीका मारिको जि कर, 21-10-1975 की, मुनीय गरद समारीह के उपलक्ष में ल दोमा-पात्रा (स्थारी-कुमूस) में मीम्मित होने के निषे, पात्रपृताना नि जाई गई। परम् ममारोहं मधनर पर, जीन संस्कृति प्रतीक सांकी प्रदर्भनी में महाबीर कथा, के संवासन में 430)50 स्पन्न समिति का

श्रहिसा-प्रचार के निये, ममिति ने घायू पर्यंत की मुख्य सहकी पर, ह्या । कार भीर यन-पृक्ष मार्टने के रोक बायशा बोर्ड लगवामें जिसमें कपमा

63)50 गर्व हुए।

भगवापु महाबीर 2500 वा निर्वाश महोत्यय समिति को कार्य चालन करने में श्री कल्यागुजी परमानन्दजी पेदी देखबाड़ा के कर्मचारियों ति पूरी सहायसा मिली जिसके लिये समिति उनका प्राभार मानती है।

# परिशिष्ट-5

# जैन घज की विशिष्टता

र्जन समाज का यह सर्वमान्य ध्वज पंच परमेष्ठी का प्रतीक रूप-पार रंगों में प्रविश्वत किया गया है....

घ्यज के पांच रंगों की पहचान इस प्रकार है— लाल रंग·····श्वद्य पींचा रंग····ःश्वाचार्य सफेद रंग···ःश्वरहंत हरा रंग ····ःखपाध्याय

काला रंग .....साधु

ध्वज के उपरोक्त पाँच रंग, पाँच महाव्रत रूप से भी इस प्रकार सूचक हैं— लाल रंग स्टिंग, पीला रंग स्टिंग, पीला रंग स्टिंग, सफेंद रंग सिंह सहिता, हरा रंग सिंह से काला रंग सिंह से पूर्व पर्म पेटिंग के ब्रिट्टी में ब्रह्त ब्रीर महाव्रत में ब्रह्तिश का विशेष महत्त्व होने से, से द रंग को मध्य में रखा गया है।

व्वज के बीच में चतुर्गति प्रतीक रूप स्वस्तिक को दर्णाया गया है। स्वस्तिक के ऊपर तीन बिन्दु है जो सम्यक् दर्णन, सम्यक् ज्ञान ग्रीर सम्यक् चारित्र के सूचक हैं। तीन बिन्दुग्रों के ऊपर ग्रर्ख चंद्र सिद्धणिला को लक्षित करता है ग्रीर ग्रर्खं-चन्द्र के ऊपर एक बिन्दु है जो मुक्त जीवन ग्रर्थात मोक्ष का सूचक है।

## 4

जैन संस्कृति में स्वास्तिक का विशेष महत्त्व है श्रतः इसको ध्वज के बीच में रखा गया है। चतुर्गति संसार में परिश्रमण का कारण है श्रीर इस से श्रागे बढ़ कर श्रहिसा को श्राचरण में लाने श्रीर श्रह्नंत को हृदय से श्रपनाने पर, निर्वाण की प्राप्ति की जा सकनी है।

#### जैन ध्वज का रंग श्रीर श्राकार निम्न प्रकार का है-

| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नास रंग : सिद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सत्य<br>:००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पीला रंग : ग्राचामें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ग्रचीर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सफेद रंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ग्ररिहंत 🚡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | चीहसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| हरा रंग : उपाध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रहाचर्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| काला रेग : साधु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्रपरिग्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नोट: 1. घ्यज का प्राकार: सम्या नोरस 2. तम्बाई—चौड़ाई: 3 × 2 3. लाल, पीला, हरा, काला रंग की 4. सफेद रंग की पट्टी: प्रत्येक दूसरे डिग्रुनी 5. स्वस्तिक का रेज्ज केणरिया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पष्टियाँ सुमानिः<br>देश सुरा पट्टी से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |

जैन ध्वज और जैन प्रतीक का विवरण, भगवान महावीर 2500 वा महोत्सव' माहिती विशेषांक पृष्ठ 367-369-370 से सामार अनुदित ।

19190) 20 थी महावीर स्तम्म नवनी भीन माउच्ड मग्नाच महावीर 2500 वां निर्वाण महोत्सव समिति, माउण्ट आञ्च, तारीख 5-1-1915 ई. से 16-12-1977 तक वी लेखा-विवर्णा

ें 264)00 थी सदस्यता गुल्म खाते

समिति के सदस्यों से

र. 101 या उससे मधिक धन रागि

मेंटकत्तियों से।

(3827)00 भी सहाय फ्रांड खाते.

501) र. यो गीतम माई ती. बाह

अहमदावाद ।

430)50 थी महावीर कक्ष तृतीय बाबू जरद् नमा-रोह पदमंनी वाते

238)25 श्री महावीर पुस्तकालय, माबू पर्वत जाते

654)00 भी महावीर रिलीफ फण्ड प्रमुकम्पा दान 51)20 'मगवाद महाबोर ब्रौर आधुनिक युन' निवंध प्रतियोगिता खाते 363)50 शी महिसा प्रचार खाते

ं 501) ह. थी पुषराजजी हीराचन्दजी, सारहो।

501) इ. सेठ थी कल्याएजी परमानन्दजी पेडी, सिरोही।

501) -श्री-जोषसिंह मेहता, उदयपुर

6)00 साहित्य प्रकाशन थमए। परम्परा की रूपरेखा पुस्तक प्रकाशन चाते

501) र. गुर-थो बारिताच्य दुर्द, पातु श्री दंगाती महाराज है। 301) थी महम्पायति हुनद्दे, प्रत्माया 111 ri.

1000) मेर यो बस्तुरमार, तातावार बहुमतावार 251) शेवसंतर्ग दुरंगजी, नगुर ।

500) जा. एन. एम. वोच्यान, पाननी महाराष्ट्र 20) औ क्षेपरोतासी जैम. यात्र । 100-) भी सम्पन्ती देन हान्द्र नेटर, पात्र ।

250) भी संबंधन में येस, मधुर ।

1211 थी धनरमस्त्री हीरागण्यते, त्रेयपुर । 251) शी धनंत्रुवारणे गरिया, त्रयपुर । 250) औ विमन्तरान्त्र मुनाएत, नव्युर ।

501) थो रियम्पन्यमे पुर्वामया, मयुर । 400) थो हिम्मामिक्की गमु हिया, अमुर । 501) थो निम्मिक्की गुर्विया अमुर । 2500) थो मानिरंग नेमा मिर्मिंड, सम्बर्ग । · 51) की बनवाड़ महायोद 2500 की हत्याग्ड

301) क. बाहु भी द्यीनंद मांत्यंद ग्रमारी महोत्त्व मनिति, उत्पर्र ।

+ 14°

125125 हिमनसे, महोर नुष्ट धोर निम्नामिक 93)85 urm urit mit 87)६७ मध्यम प्रां 126)10 कार्य कार

1009)०० यस्त्र संस्थित पुरस्य सामार्थ प्रथेत सर्वेत

五世代年, 如治江州、北京四年代

244951 जी की कर्या क्या

22675345

22919)96 222106 ora vi. 22/5/78 ov vi

मा के महिल्ला के महिल्ला के ना देशक में हैंट हैंड दाई में बेरा

अमा

",योगेय अमारजी, जमपुर 291) ".मानीरामजी.जयपुर 101) थी गेंदानालजी, ज्यपुर

ं" राजकुमारजी, जपपुर " ड्रन्नोलालजी, जयपुर

रेड्डमार्जा, जंबपुर

, 101) ", मरवमाई मोहनवान , कोठारी अहमदावाद

। श्री भारत आई द्रवाल, श्रहमदाबाद

जी. मेंती. संग्राजीता,पार्क...स्ड दिल्लो

125)

" कुगालसिहजो गलुंडिया, जयपुर 101)

" चम्पकतात प्रमीतत्त्र भार्ः, मायततार

" वीरमन्दजी हुवारीगननी, गियमंत 101) ं मुद्रालाजो भवेरी, महमयाया ्रा, जोहरीलालुजी ग्रहवा, जेतारण 13827)00

हतया 101) से कम बन-राजि मेंट्रमतो मासिमों से अगज मुद्दा माते, ये सिरोहो दिस्ट्रिगट कोमसियन की-मीपरेटिय देंक सि. माउण्ट 8507)25 श्री यात्रीमण खाते

**निर्**शिशक 22919)96" कुल वोग

सेठ थी कत्याए। वर्माक्द्र्या पंडी है भूषीसान त्रन्तीराम तेगापान देनवाड़ा माउष्ट पात्रे

कोपाघ्यक्ष, भगवाषु महावीर 2500 वाँ नविए महोत्सव निमित, माउष्ट ग्रात्रू माउण्ट माबू

देलवाड़ा ग्वेताम्बर् जैन मन्दिर, है बाबूलाल गाह, मुनीम, श्री

हुं ज्यामिष्ट मेत्ता. नीक मैनेजर. श्री देतवाहा क्षेतीच्यर जैन मन्दिर, पाउट पात्र

निर्वाण् महोत्त्व समिति, माउन्द्र, पात्रु मंत्री, भगवान महावीर 2500 वर्

्या विश्व कर्ण कारण प्रकार होते हैं। उनके बोर कृति सामित क्षा करियों कार्य के स्था करियों कार्य करियों के अपने कार्य करियों कार्य कार्य कार्य करियों कार्य कार्य करियों कार्य करियों कार्य कार्य

हिनाम कारणे आहे के दिनों आहे. किएकू दूजर है जि दिन कर कारों के दर्ष कार्य को देश जा को को करने रिज्ञा वर्ष , को अकित के करवादी की क्षेत्र के रहने रिज्ञा करिन है ,

